Winay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations

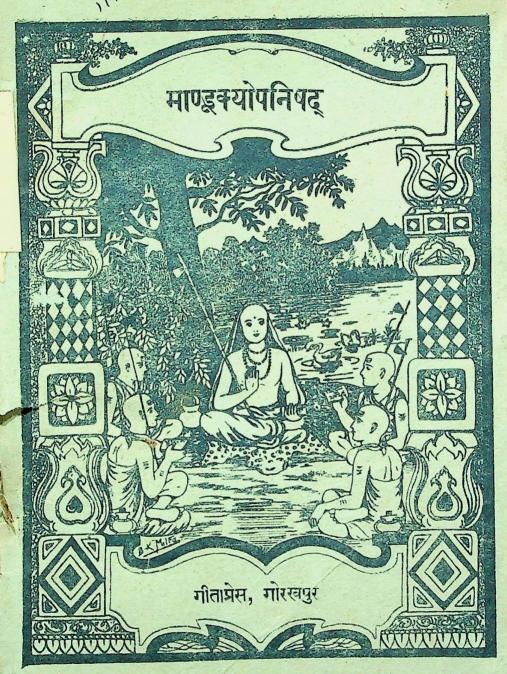

मूल्य एक रुपया पर्चास पैसे





# माण्डूक्योपनिषद्

गौडपादीय कारिका, शाङ्करभाष्य

तथा

हिन्दी-अनुवादसहित



पता-गीताप्रेस, गोरखपुर



मूल्य १.२५ ( एक हपया पचीस पैसे )

श्रीहरिः

# भूमिका

माण्डूक्योपनिषद् अथर्ववेदीय ब्राह्मणभागके अन्तर्गत है। इसमें
कुल वारह मन्त्र हैं। कलेवरकी दृष्टिसे पहली दस उपनिषदों में यह
सबसे छोटी है। किन्तु इसका महत्त्व किसीसे कम नहीं है। भगवान्
गौडणादाचार्यने इसपर कारिकाएँ लिखकर इसका महत्त्व और भी
बढ़ा दिया है। कारिका और शाङ्करभाष्यके सहित यह उपनिषद्
अद्वैतसिद्धान्तरसिकों के लिये परम आदरणीया हो गयी है।
गौडणादीय कारिकाओं को अद्वैतसिद्धान्तका प्रथम निवन्ध कहा जा
सकता है। उसी ग्रन्थरत्नके आधारपर भगवान् शङ्कराचार्यने अद्वैतमन्दिरकी स्थापना की थी। यो तो अद्वैतसिद्धान्त अनादि है किन्तु
उसे जो साम्प्रदायिक मतवादका रूप प्राप्त हुआ है उसका प्रधान
श्रेय आचार्यप्रवर भगवान् शङ्करको है और उसका मुल ग्रन्थ
गौडणादीय कारिका है।

कारिकाकार भगवान् गौडपादाचार्यके जीवन तथा जीवन-कालके विषयमें विशेष विवरण नहीं दिया जा सकता। बँगलामें 'वेदान्तदर्शनेर इतिहास' के लेखक स्वामी श्रीप्रज्ञानानन्दजी सरस्वतीने उन्हें गौडदेशीय (बंगाली) बतलाया है। इस विषयमें वहाँ नैष्कर्म्य सिद्धिकार भगवान् सुरेश्वराचार्यका यह रलोक प्रमाण-क्रपसे उद्धृत किया गया है—

> एवं गौडेंद्र्विडेर्नः पूज्येरर्थः प्रभाषितः। बज्ञानमात्रोपाधिः सन्नहमादिदगीश्वरः ॥ ॥ (४। ४४)

अ इस प्रकार जो साक्षात् भगवान् ही अज्ञानोपाधिक होकर अहङ्कारादिका साक्षी (जीव) हुआ है उस परमार्थ-तत्त्वका हमारे पूजनीय गौडदेशीय और द्रविडदेशीय आचार्योंने वर्णन किया है। [यहाँ गौडदेशीय आचार्य श्रीगौड-पादाचार्यको कहा है और द्रविडदेशीय श्रीशङ्कराचार्यजीको ।]

श्रीगौडपादाचाय भी संन्यासी ही थे। उनके शिष्य श्रीगोविन्द-पादाचार्य थे और गोविन्द्पादाचार्यके शिष्य भगवान् शङ्कराचार्य थे। शाङ्करसम्प्रदायमें जो आचार्यवन्दनात्मक मंगलाचरण प्रसिद्ध है उसमें आरम्भसे लेकर श्रीपद्मपादाचार्य आदि भगवान शङ्करके शिष्यपर्यन्त इस सम्प्रदायके आचार्योंकी शिष्य-परम्परा इस प्रकार बतलायी है-

> नारायणं पद्मभवं विसष्टं शिक्तं च तत्पुत्रपराशरं च। ब्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् ॥ श्रीशङ्कराचार्यमधास्य पद्मपादञ्च इस्तामलकं च शिष्यम् । वार्तिककारमन्यानस्मद्गुरून्सन्ततमान्तोऽस्मि ॥%

इससे विदित होता है कि श्रीगौडपादाचार्य भगवान शुकदेव-जीके शिष्य थे।

भगवान् गौडपादाचार्यके प्रन्थोंमें उनकी कारिकाएँ जगत्प्रसिद्ध हैं। उनका एक ग्रन्थ श्रीउत्तरगीताका भाष्य भी है, जो वाणीविलास प्रेस श्रीरंगम्से प्रकाशित हुआ है। उस भाष्यसे उनका महान् योगी होना सिद्ध होता है। इनके सिवा उनका रचा हुआ एक सांख्य-कारिकाओंका भाष्य भी प्रसिद्ध है। परन्तु वह उनका रचा है या नहीं — इस विषयमें विद्वानोंका मतभेद है। अस्तु, हमें तो इस समय उनकी कारिकाओंपर ही कुछ विचार करना है।

कारिकाओंकी रचना वड़ी ही उदात्त और मर्मस्पर्शिनी है। उनकी गणना संसारके सर्वोत्कृष्ट साहित्यमें हो सकती है। यह तो ऊपर कहा ही जा चुका है कि वे अद्वैतसिद्धान्तकी आधारशिला हैं। जिस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीताके विषयमें यह प्रसिद्ध है कि 'गीता सुगीता कर्तब्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः' उसी प्रकार अद्वेत-बोधके लिये यह दढ़तापूर्वक कहा जा सकता है कि एकमात्र इस ग्रन्थरत्नका सावधानतापूर्वक किया हुआ अनुशीलन ही प्रयीप्त हो सकता है। इसमें साधन, सिद्धान्त, परमतिनराकरण और स्वमत-

शाङ्करसम्प्रदायमें शास्त्राध्ययमसे पूर्व आचार्य और शिष्यगण इसः मङ्गलाचरणका उच्चारण किया करते हैं।

X

संस्थापन-सभीका शास्त्रसम्मत सयुक्तिक वर्णन किया गया है। यह एक ही ग्रन्थ मुमुक्षुओंको परमपदकी प्राप्ति करा सकता है।

इस ग्रन्थमें चार प्रकरण हैं। उनमें क्रमशः २९, ३८, ४८ और १०० इस प्रकार कुळ २१५ कारिकाएँ हैं। पहळा आगम प्रकरण है। इसमें सम्पूर्ण माण्डूक्योपनिषद् और उसकी व्याख्याभृत कारिकाओं के सिवा जगदुत्पत्तिके अनेकों प्रयोजनोंका वर्णन करके उनका खण्डन किया गया है। कोई भगवान्की इच्छामात्रको सृष्टिमें हेतु मानते हैं, कोई काळसे भूतोंकी उत्पत्ति मानते हैं, कोई भोगके लिये सृष्टि स्वीकार करते हैं और कोई कीडाके लिये जगत्की उत्पत्ति मानते हैं। इन सब पक्षोंको अस्वीकार करते हुए भगवान् कारिका-कार कहते हैं—'देवस्येष स्वभावोऽयमाप्तकामस्य का स्पृहा' (१।९) अर्थात् पूर्णकाम भगवान्को सृष्टिका कोई प्रयोजन नहीं है; यह तो उनका स्वभाव ही है। अतः यह जो कुछ प्रपञ्च है बिना हुआ ही भास रहा है। परमार्थदिश्वां का इसके प्रति आदर नहीं होता।

माण्डूक्योपनिषद्में ओंकारकी तीन मात्रा अ उ मू के द्वारा स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरके अभिमानी विश्व, तैजस और प्राइ का वर्णन करते हुए उनका समष्टि-अभिमानी वैश्वानर, हिरण्यशर्भ एवं ईश्वरके साथ अभेद किया गया है। इनकी अभिन्यकिकी अवस्थाएँ कमशः जाम्रत्, स्वप्न और सुषुप्ति हैं तथा इतके भोग स्थूल, सुक्ष्म और आनन्द हैं। जाग्रदवस्थामें जीव दक्षिण नेत्रमें रहता है। स्वप्नावस्थामें कण्ठमें और सुप्रिके समय हृदयमें रहता है। इसीका नाम प्रपञ्च है। परमार्थतत्त्व इस सबसे विलक्षण, इसमें अनुगत तथा इसका अधिष्ठान और साक्षी है। उसे ओंकारके चतुर्थ-पाद अमात्र तुरीयात्मरूपसे वर्णन किया गया है। कोई भी भ्रम विना अधिष्ठानके नहीं हो सकता; अतः इस प्रपञ्चभ्रमका भी कोई अधिष्ठान होना चाहिये। वह अधिष्ठान तुरीय ही है। तुरीय नित्य, शुद्ध, ज्ञानस्वरूप, सर्वात्मा और सर्वसाक्षी है। वह प्रकाशस्वरूप है, उसमें अन्यथाग्रहणरूप स्वप्न और तत्त्वाग्रहणरूप सुषुप्तिका सर्वथा अभाव है। जिस समय अनादिमायासे सोया हुआ जीव जगता है उसी समय उसे इस अजन्मा तथा स्वप्न और निद्रासे रहित अद्वैत-CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

# Vinay Avasthi Sahib Bhuyan Vani Trust Donations

तत्त्वका बोध होता है। इसी वातको आचार्यश्रवर गौडपाद इस प्रकार कहते हैं—

> भनादिमायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते। भजमनिद्रमस्वप्नमद्वैतं बुध्यते तदा॥

> > (9194)

इस प्रकार आगमप्रकरणमें वस्तुका निर्देश कर जीव और ब्रह्म-की एकता तथा प्रपञ्चका मायामयत्व प्रतिपादित करते हुए वैतथ्य-प्रकरणमें उसीको युक्ति और उपपत्तिपूर्वक पुष्ट किया है। वहाँ सबसे पहले स्वप्तदश्यका मिथ्यात्व प्रतिपादन किया है, क्योंकि स्वप्नकी उपलब्ध देहके भीतर किसी नाडीविशेषमें होती है, जिसमें स्थानाभावके कारण पर्वत और हाथी आदिका होना सर्वथा असम्भव है। स्वप्नावस्थामें जीव देहसे बाहर जाकर स्वाप्न पदार्थीको देखता हो-यह भी सम्भव नहीं है, क्योंकि एक क्षणमें ही सैकड़ों योजन दूरके पदार्थ दिखार्या देने लगते हैं और उस अवस्थामें जिन व्यक्तियों-से वह मिलता है, जाग जानेपर वे ऐसा नहीं कहते कि हमने तुम्हें देखा था। इसी प्रकार तरह-तरहकी युक्तियोंसे स्वप्नका मिथ्यात्व सिद्ध कर उससे दृश्यत्वमें समानता होनेके कारण जाग्रत्कालीन र्यका भी मिथ्यात्व प्रतिपादन किया है। वहाँ यह वतलाया गया है कि जिस प्रकार स्वप्नावस्थामें चित्तमें कल्पना किये हुए पदार्थ असत्ये और वाहर देखे जानेवाले पदार्थ सत्य जान पड़ते हैं किन्तु वस्तुतः वे दोनों ही असत्य हैं। उसी प्रकार जाग्रद्वस्थामें भी मानसिक और इन्द्रियग्राह्य दोनों ही प्रकारके पदार्थ असत्य हैं। इस प्रकार जोत्रत् और स्वप्न दोनों ही अवस्थाओंका मिथ्यात्व सिद्ध होनेपर यह प्रश्न होता है कि इन चित्तपरिकिएपत और बाह्य दृश्योंको देखता कौन है ? इसके उत्तरमें कारिकाकार कहते हैं--

> करुरयस्यात्मनारमानमात्मा देवः स्वमायया। स एव बुध्यते पेदानिति वेदान्तनिश्चयः॥

> > (2192)

इस प्रकार भगवान् गौडपादाचार्यके मतमें प्रपञ्चकी प्रतीति मायाके ही कारण है। मायाकी महिमासे ही आत्मदेव अव्यक्त वासनारूपसे स्थित भेदसमूहको व्यक्त करता है। यह माया न सत् है, न असत् है और न सदसत् हैं; न भिन्न है, न अभिन्न है और न भिन्नाभिन्न हैं; यह न सावयव है, न निरवयव है और न उभयरूप है। वस्तुतः स्वरूपविस्मृति ही माया हैं; अतः स्वरूपज्ञानसे ही उसकी निवृत्ति होती है। जिस प्रकार मन्द अन्धकारमें रज्जुतत्त्वका निश्चय न होनेपर उसमें सर्प, धारा, भ्चिछद्र आदि अनेक प्रकारके विकल्प हो जाते हैं किन्तु रज्जुका ज्ञान होनेपर एकमात्र रज्जु ही रह जाती है उसी प्रकार मायामोहित जीवको हो भेदप्रपञ्चकी भ्रान्ति हो रही है; मायाका पदी हटते ही एकमात्र अखण्ड, अद्वेत वस्तु ही अविश्वष्ट रह जाती है।

इसके आगे आचार्यने प्राणात्मवाद, भूतात्मवाद, गुणात्मवाद, तत्त्वात्मवाद, पादात्मवाद, विषयात्मवाद, लोकात्मवाद, देवात्मवाद, वेदात्मवाद और यज्ञात्मवाद आदि अनेकों मतवादोंका उल्लेख किया है। वहाँ वे कहते हैं कि लोकमें गुरु जिसको जिस भावकी शिक्षा दे देते हैं वह तन्मय भावसे उसी भावका आग्रह करने लगता है और अन्तमें उसे उसी भावकी प्राप्ति हो जाती है; किन्तु जो इन विभिन्न भावोंसे लक्षित इनके अधिष्ठानभूत अद्वितीय आत्मतत्त्वको जानता है वह निःशङ्क होकर वेदार्थकी कल्पना कर सकता है. अर्थात् इन सब भावोंकी संगति लगा सकता है। वस्तुतः तो नेले स्वपन, माया और गन्धर्वनगर होते हैं वैसा ही विज्ञजन इस प्रत्यको देखते हैं तो फिर परमार्थ क्या है? इसका उत्तर आच्यने इस कारिकासे दिया है।

न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च सार्थकः। न मुतुक्षुर्न वें मुक्त इत्येषा पत्मार्थता॥ (२।३२)

तात्पर्य यह कि एक अखण्ड चिद्घन वस्तुको छोड़कर उत्पत्ति, प्रलय, बद्ध, साधक, मुमुश्च और मुक्त किसी भी प्रकारका व्यवहार नहीं है। यह तत्त्व अत्यन्त दुर्दर्श है, क्योंकि निरन्तर व्यवहारमें ही रहनेवाले व्यावहारिक जीवकी दृष्टि इस व्यवहारातीत वस्तुतक पहुँचनी बहुत ही कठिन है। जिन वेदके पारगामी मुनि-

जनोंके राग, भय और कोधादि विकार सर्वथा निवृत्त हो गये हैं उन्हींको इस प्रपञ्चातीत अद्भय पदका बोध होता है। इसका बोध हो जानेपर वह महात्मा सर्वथा निर्द्रन्द्र और निर्भय हो जाता है तथा स्तृति, नमस्कार और स्वधाकारादि व्यवहारकोटिसे ऊँचा उठकर वह देह और आत्मामें हा विश्राम करनेवाला एवं यहच्छालाभ-सन्तृष्ट हो जाता है। किर वाहर-भीतर इसी तत्त्वको ओतप्रोत देख वह तत्त्वमय हो जानेसे उसीमें रमण करता हुआ कभी तत्त्वच्युत नहीं होता।

इस प्रकार वैतथ्यप्रकरणमें युक्तिपूर्वक द्वैताभावका प्रतिपादन कर किर आगमप्रकरणमें शास्त्रप्रमाणसे सिद्ध हुए अद्वेततत्त्वको युक्तिद्वारा सिद्ध करनेके लिये अद्वैतप्रकरणका आरम्भ किया गया है। वहाँ आरम्भमें ही यह वतलाया गया है कि भेरा उपास्य अन्य है और मैं अन्य हूँ' इस प्रकारका उपासनाश्रित धर्म जातब्रह्म (कार्यत्रहा) में हैं; किन्तु उत्पत्तिसे पूर्व यह सारा जगत् अजनमा ब्रह्म ही है। अतः कार्यब्रह्मपरायण होनेके कारण यह उपासक हेपण ही है। केनोपनिषद्में भी कई पर्यायों में मन, वाणी और प्राणिदिके साक्षीको ही ब्रह्म बतलाकर 'नेदं यदिदमुपासते' इस वाक्यसे उपास्यका अब्रह्मत्व प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार कार्पण्यको निर्देश कर 'अजातिसमतां गतम्' अर्थात् समभावमें स्थित अजाति—अजन्मा वस्तु ही अकार्पण्य है—ऐसा कहा है। इसके पश्चात् घराकाशादिके दृष्टान्तसे औपाधिक भेदका उल्लेख करते हुए आकाशस्यानीय आत्मतत्त्वकी अनुत्पत्ति और असंगताका प्रतिपादन किया है। च्हाँ यह वतलाया है कि जिस प्रकार एक घटाकाशके धूम और धूछि आदिसे ब्याप्त होनेपर अन्य समस्त घटाकारा उससे विकृत नहीं होते उसी प्रकार एक जीवके सुख-दुःखसे समस्त जीव सुखी या दुवी नहीं होते; और वस्तुतः तो धृिल आदि आकाशका संसर्ग ही नेहीं होता। इसी प्रकार आत्माका भी सुख-दुःखादिसे कभी सम्पर्क नहीं होता। जीवके मरण, उत्पत्ति, गमन, आगमन और स्थिति आदिसे भी आत्मामें कोई विलक्षणता नहीं होती; क्योंकि सारे संघात स्वप्नके समान आत्माकी

मायासे ही किएत हैं। अतः आत्मा एक, अखण्ड, अजन्मा और निर्लेप है, इसीसे 'एकमेवाद्वितीयम्', 'इदं सर्व यदयमात्मा' तथा 'द्वितीयाद्वै भयं भवति', 'उदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति' आदि श्रुतियोंसे अभेददृष्टिकी प्रशंसा और भेददृष्टिकी निन्दा की गयी है। छान्दोग्योपनिषद्में मृत्तिका-घट, अग्नि-विस्फुलिङ्ग और लोह-नखिनहत्तनादि दृष्टान्तोंसे जो सृष्टिका वर्णन किया गया है वह जिज्ञासुकी वृद्धिमें प्रपञ्चका ब्रह्मके साथ अभेद विठानेके लिये है; चस्तुतः प्रपञ्चभेद सिद्ध करनेके लिये नहीं है। अतः सिद्धान्त यही है कि जो कुछ भेद है वह व्यवहारदृष्टिसे है, परमार्थतः उसकी गन्ध भी नहीं है। यदि वास्तविक भेद माना जाय तो परमार्थतत्त्व उत्पत्तिशील सिद्ध होगा और इस प्रकार परिणामी होनेके कारण वह नित्य नहीं हो सकता। इसके सिवा यदि विचार किया जाय तो न तो सद्वस्तुका जन्म हो सकता है और न असत्का ही, क्योंकि जो है ही उसका जन्म क्या होगा और जो शशश्युक्तके समान त्रसत् है उसकी भी कैसे उत्पत्ति हो सकती है। अतः यह सारा द्वैत मनोदृश्यमात्र है। मनके अमनीभावको प्राप्त होते ही द्वैतकी तनिक भी उपलब्धि नहीं होती।

इस प्रकार आत्मसत्यका वोध होनेपर जिस समय चित्त संकल्प नहीं करता उसी समय मन अमनस्ताको प्राप्त हो जाता है। उसका यह आग्रह निरोधजनित नहीं होता बिल्क ग्राह्म वस्तुका अभाव होनेके कारण होता है। इसीको ब्रह्माकारवृत्ति या वृत्ति-व्याप्ति भी कहते हैं। उस अवस्थाका कारिकाकारने तैंतीससे लेकर अड़तीसवीं कारिकातक वड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। यही वोध-स्थिति है, इसीके लिये जिज्ञासुका सारा प्रयत्न होता है और इसी स्थितिको प्राप्त होनेपर मनुष्य कृतकृत्य होता है। कारिकाकारने इसे 'अस्पर्यायोग' कहा है। इस अभयस्थितिसे अन्य योगिजन भय मानते हैं; क्योंकि यहाँ अहंकारका अत्यन्ताभाव होनेके कारण उन्हें आत्मनाश दिखायी देता है। यह योग केवल उत्तम अधिकारियोंके लिये है, जिनका इसमें प्रवेश नहीं है उनकी अभयस्थिति, दुःखक्षय, बोध और अक्षयशान्ति मनोनिग्रहके अधीन हैं। वह मनोनिग्रह भी बड़े धीर-वीरका काम है। उसके लिये अत्यन्त उत्साह, अनवरत अध्यवसाय और परम धैर्यकी आवश्यकता है। उसमें नाना प्रकारके विघ्न आते हैं। भगवान कारिकाकारने वयालीससे लेकर पैंतालीसवीं कारिकातक उन विघ्नोंकी निवृत्तिके उपाय वतलाये हैं। उनके अनुसार साधन करते-करते जब चित्त निरुद्ध हो जाता है तो बोधका उदय होता है। उस स्थितिका वर्णन आचार्यने स्लोक ४६ और ४७ में किया है। इस प्रकार अद्वैततत्त्व और उसकी उपलब्धिके साधनोंका विवेचन कर उन्होंने निम्नलिखित स्लोकसे इस प्रकरणका उपसंहार करते हुए अपना सिद्धान्त स्थापित किया है—

न कश्चिजायते जीवः सम्भवोऽस्य न विद्यते। एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र किंचिन्न जायते॥

(3186)

इसके पश्चात् अलातशान्ति नामक चौथे प्रकरणमें आचार्यने अन्य मतावलम्बियोंके पारस्परिक मतभेद दिखलाते हुए उन्हींकी युक्तियोंसे उनका खण्डन किया है। 'अलात' शब्दका अर्थ उल्का या मसाल है। मसालको घुमानेपर अग्निकी तरह-तरहकी आकृतियाँ दिखायी देती हैं और उसका घुमाना वंद करते ही उनका दिखायी देना वंद हो जाता है। यदि विचार किया जाय तो वस्तुतः वे मसालसे न तो निकलती हैं, न उसमें लीन होती हैं और न कहीं अन्यत्रसे ही उनका आना-जाना होता है। उनकी प्रतीति केवल मसालके स्पन्दनका ही फल है, वस्तुतः उनकी सत्ता नहीं है। इसी प्रकार यह दृश्य-प्रपञ्च केवल मनके स्पन्दनके कारण प्रतीत होता है और मनके अमनीभावको प्राप्त होते ही न जाने कहाँ चला जाता है। किन्तु ये प्रपञ्चकी प्रतीति और अप्रतीति दोनों ही भ्रान्तिजनित हैं; परमार्थदृष्टिसे न उसकी उत्पत्ति होती है और न लय। इस आन्तिका आधार परब्रह्म है, क्योंकि कोई भी आन्ति निराधार नहीं हो सकती। अतः रज्जुमें सर्प अथवा शुक्तिमें रजतके समान परब्रह्ममें ही इस प्रपञ्चभ्रमकी प्रतीति हो रही है। यही इस प्रकरणका संक्षिप्त तात्पर्य है। इस प्रकरणमें आचार्यने सद्वाद, असद्वादं, बीजाङ्कर-सन्तित्वाद, विज्ञानवाद एवं शृन्यवाद आदि सभी विपक्षी मतोंका

#### [ 88 ]

खण्डन करके अजातवादकी स्थापना की है। वे एक ही कारिकामें सारे पक्षोंकी अनुपपत्ति दिखलाते हुए कहते हैं—

> स्त्रतो वा परतो वापि न किञ्चिद्वस्तु जायते। सद्सत्सद्सद्दापि न किञ्चिद्दस्तु जायते॥ (४।२२)

अर्थात् कोई भी वस्तु न तो अपनेसे उत्पन्न हो सकती है और न किसी अन्यसे ही। जो घट अभीतक तैयार नहीं हुआ उससे वहीं घट कैसे उत्पन्न होगा? तथा तैयार हुए घटसे भी कोई अन्य घट अथवा पट कैसे उत्पन्न होगा? यही नहीं, सत्-असत् अथवा सद्स्ति, रूपसे भी कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती। जो वस्तु है उसकी उत्पत्ति क्या होगी और जिसका अत्यन्ताभाव है उसकी भी कहाँ से उत्पत्ति होगी? तथा जो है और नहीं भी है ऐसी तो कोई वस्तु ही होनी सम्भव नहीं है अतः किसी भी प्रकार किसी वस्तुकी उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती। इसी प्रकार, कुछ आगे चळकर वे सब प्रकारके कार्यकारणभावकी अनुपपत्ति दिखळानेके लिये कहते हैं—

नास्त्यसद्धेतुकमसत्सदसद्देतुकं तथा।
सरच सद्देतुकं नास्ति सद्देतुकमसत्कृतः॥
(४।४०)

अर्थात् न तो आकाशकुसुमादि असत् कारणवाटा कोई आकाशकुसुमादिकप असत् पदार्थ हो सकता है और न ऐसे असत्कारणसे कोई सद्वस्तु ही उत्पन्न हो सकती है। इसी प्रकार घटादि सत्पदार्थभी किसी अन्य सत्पदार्थके कारण नहीं हो सकते; फिर उनसे कोई असत्पदार्थ उत्पन्न होगा—ऐसी तो सम्भावना ही कहाँ है?

इस प्रकार अनेकों युक्तियोंसे जिसे जन्मके निमित्तभूत द्वेतका अत्यन्ताभाव अनुभव हो गया है और जिसने कार्य-कारणभावशून्य परमार्थतत्त्वको जान िष्ठया है वही सब प्रकारके शोक और संकल्पसे मुक्त होकर अभयपद प्राप्त करता है। उसकी स्थितिका वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं—

Vinay Avasthi Sahib Bhuyan Vani Trust Donations

निवृत्तस्याप्रवृत्तस्य निश्वला हि तदा स्थितिः। विषयः स हि बुद्धानां तत्सास्यमजमद्वयम्॥

(8160)

अजमनिद्रमस्वप्नं प्रभातं भवति स्वयम् । सकृद्विभातो होवेष धर्मो धातुस्वभावतः ॥

(8168)

इस प्रकार उस निरालम्ब स्थितिका वर्णन कर भगवान गौड-पादाचार्य कहते हैं कि जिस-जिस धर्मका आग्रह हो जानेसे वह सर्वविशेषशून्य परमार्थतत्त्व अनायास ही आच्छादित हो जाता है और फिर वह पर्दा वड़ी किटनतासे हटता है। इसीसे यह भगवान् अत्यन्त दुर्दर्श है। इसे आच्छादित करनेवाली कौन-कौन-सी कोटियाँ हैं—उनका दिग्दर्शन करानेके लिये वे कहते हैं—

> अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति वा पुनः। चळस्थिरोभयाभावैरावृणोरयेव बालिशः॥

> > (8163)

अर्थात् कोई कहते हैं भगवान् 'है', कोई कहते हैं 'नहीं है', किन्हीं का मत है 'है और नहीं भी है' और कोई कहते हैं 'नहीं है', नहीं है' इनमें अस्ति-भाव चल है, क्योंकि वह घटादि अनित्य पदार्थोंसे विलक्षण है; नास्तिभाव स्थिर है, कारण उसमें कोई विशेषता नहीं है, अस्ति-नास्तिभाव (सदसदाद) उभयरूप है और नास्ति-नास्तिभाव अभावरूप है। भगवान् इन सभी भावोंसे विलक्षण हैं, क्योंकि ये सभी व्यवहारकोटिके अन्तर्गत हैं। उस सर्वभावातीत भगवान्को जो जानता है वहीं सर्वज्ञ है— सर्वज्ञ इसलिये, कि वह सारे प्रपञ्चके अधिष्ठानको जानता है और जो अधिष्ठानको जानता है उसे अध्यस्तवर्गकी असलियतका ज्ञान है ही। जिसे ऐसा ज्ञान है उस अद्यवहायमें स्थित हुए महात्माके लिये किर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। उसका शम-दम आदि सात्त्वक व्यवहार भी लोकसंग्रहके लिये केवल लीलामात्र होता है। वस्तुतः उनकी गहनगतिका अवगाहन करनेमें कोई भी समर्थ नहीं है। उन्हींकी अलीकिक स्थितिको लक्ष्यमें रखकर भगवान्ने श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा है—

Vinay Avasthi Sahi Bhuan yani Trust Donations

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागतिं संयमी। यस्यां जाप्रति भूतानि सा निशा पश्यतो सुने:॥

( २ | ६९ )

जो संसार संसारी पुरुषोंकी दृष्टिमें भ्रुवसत्य है उसका वे अत्यन्ताभाव देखते हैं और जिस अखण्ड चिद्धनसत्तामें उनकी अविचल स्थिति रहती है उसतक वहिर्दर्शी अविवेकियोंकी दृष्टि नहीं पहुँच सकती। इसीसे उनकी दृष्टिमें दिन-रातका अन्तर बतलाया गया है।

इस प्रकार समस्त वादियोंकी कुदृष्टियोंका खण्डन कर आचार्य-ने एक अद्यय अखण्ड तत्त्वको स्थापित किया है, और अन्तमें उसी-की वन्दना करते हुए ग्रन्थका उपसंहार किया है। वहाँ वे कहते हैं-

> दुर्दर्शमतिगम्भीरमजं साम्यं विशारदम्। बुद्ध्वा पदमनानात्वं नमस्कुर्मो यथाबलम्॥

> > (81300)

इन कारिकाओं के द्वारा भगवान् गौडपादाचार्यने अजातवादकी स्थापना की है। इस सिद्धान्तको ग्रहण करने के लिये वहुत ऊँचे अधिकारको आवश्यकता है। जो सब प्रकार साधनसम्पन्न हैं वे उच्चाधिकारी ही इसे ठीक-ठीक हृदयङ्गम कर सकते हैं। जिनके चित्त कुछ भी विषयप्रवण हैं वे इससे अधिक लाभ न उठा सकेंगे—इतना ही नहीं, अपि तु उन्हें हानि होनेकी भी सम्भावना है, यह तत्त्व अत्यन्त दुर्वोध है—ऐसा तो स्वयं आचार्यचरणने ही कह दिया है—'दुर्दर्शमतिगम्भीरम्'। किन्तु जिस महाभाग महापुरुपकी दृष्टि इस परमतत्त्वतक पहुँच जाती है उसके लिये फिर कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता। वह स्वयं जीवन्मुक्त हो जाता है और दूसरे अधिकारी पुरुषोंको भी भववन्धनसे मुक्त कर देता है। वह महामुनि सबका बन्दनीय है, सबका गुरु है और सभीका परम सुहृद् है। भजवान् हमें ऐसे महापुरुषोंके चरणकमलोंका आश्रय देकर हमारे संसारतापसन्तप्त अन्तःकरणोंको शान्ति प्रदान करें।

—अनुवादक

# विषय-सूची

#### 一:\*\*\*:-

| विषय                                     |                       |         | र्वे ब           |
|------------------------------------------|-----------------------|---------|------------------|
| १. शान्तिपाठ                             | # # Ber               | Ren.    | . 88             |
| आगम-प्रकरण                               | क संबंधित             |         |                  |
| २. भाष्यकारका मङ्गलाचरण                  |                       |         | . 20             |
| ३. सम्बन्धभाष्य                          |                       |         |                  |
| ४. ॐ ही सब कुछ है                        |                       | - THE N | . 58             |
| ५. ओंकारवाच्य ब्रह्मकी सर्वात्मकता       | No to the             |         | . 58             |
| ६. आत्माका प्रथम पाद-वैश्वानर            |                       | •••     | · २५             |
| ७. आत्माका द्वितीय पाद—तैजस              |                       | •••     |                  |
| ८. आत्माका तृतीय पाद—प्राज्ञ             | TO THE REAL PROPERTY. |         | 38               |
| ९. पाज्ञका सर्वकारणत्व                   |                       |         | <b>३३</b><br>३५  |
| १०. एक ही आत्माके तीन भेद                |                       |         |                  |
| ११. विश्वादिके विभिन्न स्थान             |                       |         | ३६               |
| १२. विश्वादिका त्रिविध भोग               | •••                   | .,,     | ₹0<br><b>¥</b> ₹ |
| १३. त्रिविध भोक्ता और भोग्यके ज्ञानका फल | •••                   |         | 88               |
| १४. प्राण ही सबकी सृष्टि करता है         |                       |         | 84               |
| १५. सृष्टिके विषयमें भिन्न-भिन्न विकल्प  |                       |         |                  |
| १६. चतुर्थ पादका विवरण                   |                       |         | 80               |
| १७. तुरीयका स्वरूप                       |                       | ***     | 42               |
| १८. तुरीयका प्रभाव                       | ••••                  |         | 49               |
| १९. विश्व और तैजससे तुरीयका भेद          | •••                   |         |                  |
| २०. प्राज्ञ तुरीयका भेद                  |                       | ,       | 60               |
| २१. तुरीयका स्वध्न-निद्राशून्यत्व        |                       | •••     | <b>E</b> 8       |
| २२. बोध कब होता है ?                     |                       |         | ६३               |
| २३. प्रपञ्चका अत्यन्ताभाव                | •••                   |         | ६५               |
| २४. गुरु-शिष्यादि विकल्प व्यावहारिक है   |                       |         | ६६               |
| २५, आत्मा और उसके पादोंके साथ ओंकार और   |                       |         | ६७               |
| उसकी मात्राओंका तादारम्य                 | ****                  |         |                  |
|                                          |                       | • • •   | 56               |

## Vinay Avasthi Sahib ผู้ในบาท Vani Trust Donations

|            | विषय                                                 |      | মূম্ব |
|------------|------------------------------------------------------|------|-------|
| २६.        | अकार और विश्वका तादात्म्य                            | •••  | ६९    |
|            | उकार और तैजसका तादात्म्य                             |      | 90    |
| २८.        |                                                      | •••  | ७२    |
| - Stranger | मात्राओंकी विश्वादिरूपता                             | •••  | ७३    |
|            | ओंकारोपासकका प्रभाव                                  | •••  | ७५    |
| ₹₹.        | ओं कारकी व्यस्तोपासनाके फल                           |      | ७५    |
| ₹₹.        | अमात्र और आत्माका तादात्म्य                          | •••  | ७इ    |
| ३३.        | समस्त और व्यस्त ओंकारोपासना                          |      | 50    |
| ₹४.        | ओंकारार्थंत्र ही मुनि है                             | •••  | 68    |
|            | वैतथ्यप्रकरण                                         |      |       |
|            | भूगच्या ।<br>भूगच्या ।                               |      |       |
| 34.        | स्वप्नदृष्ट पदार्थोंका मिध्यात्व                     | •••  | 68    |
|            | जाप्रदृहश्य पदार्थीं के मिध्यात्वमें हेतु            | ***  | 64    |
|            | स्वप्नमें मनःकल्पित और इन्द्रियमाह्य दोनों ही        |      |       |
|            | प्रकारके पदार्थ मिध्या हैं                           | •••  | 33    |
| ₹८.        | जाप्रत्में भी दोनों प्रकारके पदार्थ मिथ्या हैं       | •••  | 97    |
| ३९.        | A A                                                  |      | 99    |
| 80.        | इनकी कल्पना करनेवाला और इनका साक्षी आत्मा ही है      | •••  | 55    |
| ٧٤.        | पदार्थकल्पनाकी विधि                                  | •••  | 38    |
| ४२.        | आन्तरिक और बाह्य दोनों प्रकारके पदार्थ मिश्या हैं    | •••  | 88    |
| ४३.        |                                                      |      | ९६    |
| 88.        | पदार्थकल्पनाकी मूल जीवकल्पना है                      |      | 99    |
| ४५.        | जीवकल्पनाका हेतु अज्ञान है                           | •••  | 28    |
| ४६.        | अज्ञाननिवृत्ति ही आत्मज्ञान है                       | •••  | 99    |
|            | विकल्पकी मूल माया है                                 |      | 800   |
|            | मूलतत्त्वसम्बन्धी विभिन्न मतवाद                      | •••  | १०१   |
|            | आतमा सर्वाधिष्ठान है ऐसा जाननेवाला ही परमार्थद्शी है | ***  | १०५   |
|            | द्वेतका असत्यत्व वेदान्तवेद्य है                     | •••• | १०६   |
|            | परमार्थ क्या है ?                                    | ***  | 208   |
|            | अद्भेतभाव ही मङ्गलमय है                              |      | ११३   |
|            | तत्त्ववेत्ताकी दृष्टिमें नानात्वका अत्यन्ताभाव है    |      | 888   |
| 48.        | इस रहस्यके साक्षी कौन थे !                           | 1    | ११६   |

|                  | विषय                                     |              |         | SB      |
|------------------|------------------------------------------|--------------|---------|---------|
| 44.              | तत्त्वदर्शनका आदेश                       | •••          |         |         |
|                  | तत्त्वदर्शीका आचरण                       |              |         | 550     |
|                  |                                          |              |         | 885     |
| 10.              | अविचल तस्विनिष्ठाका विघान                |              |         | 668     |
|                  |                                          | प्रकरण       |         |         |
|                  | मेददर्शी कृपण है                         | •••          | •••     | 855     |
|                  | अकार्पण्यनिरूपणकी प्रतिज्ञा              | •••          |         | १२३     |
|                  | जीवकी उत्पत्तिके विषयमें दृष्टान्त       | •••          | •••     | 854     |
| ६१.              | जीवके विलीन होनेमें दृष्टान्त            | •••          |         | ••• १२६ |
| ६२.              | आत्माकी असङ्गतामें दृष्टान्त             |              | •••     | 850     |
| ६३.              | व्यावहारिक जीवभेद                        |              | •••     | ***     |
| ६४.              | जीव आत्माका विकार या अवयव                | नहीं है      | •••     | 838     |
| ६५.              | आत्माकी मलिनता अज्ञानियोंकी              | दृष्टिमें है |         | १३५     |
| ξξ.              | आत्मैकत्व ही समीचीन है                   | ••••         | •••     | 880     |
| ६७.              | शृत्युक्त जीव-ब्रह्ममेद गौण है           | •••          | •••     | \$8\$   |
| ६८.              | दृष्टान्तयुक्त उत्पत्ति-श्रुतिकी व्यवस्थ | Γ            |         | 483     |
| ६९.              | त्रिविध अधिकारी और उनके लिये             | उपासनावि     | धि      | १४७     |
| 60.              | अद्वैतात्मदर्शन किसीका विरोधी न          | ही है        |         | 886     |
| ७१.              | अद्देतात्मदर्शनके अविरोधी होनेमें        | हेतु         | •••     | १५0     |
| ७२.              | आत्मामें भेद मायाहीके कारण है            |              | ••••    | १५१     |
|                  | जीवोत्पत्ति सर्वथा असंगत है              |              |         | १५३     |
| 98.              | उत्पत्तिशील जीव अमर नहीं हो स            | कता          | •••     | 848     |
| ७५.              | सृष्टिश्रुतिकी संगति                     | •••          | •••     | १५५     |
|                  | श्रुति कार्य और कारण दोनोंका प्रति       | त्रिध करती   | <b></b> | १५८     |
| 66.              | अनात्मप्रतिषेधसे अजन्मा आत्मा प्र        | काशित होत    | ता है   | 8 5     |
| oc. :            | सद्दस्तुकी उत्पत्ति मायिक होती है        |              | •••     | 885     |
| ٥٩. ١            | असद्रस्तुकी उत्पत्ति सर्वथा असम्भव       | है           | •••     | 888     |
| Co. E            | वप्न और जागृति मनके ही विलास             | 1 8          | •••     | १६६     |
| د٩. <del>ر</del> | त्त्वबोघसे अमनीभाव                       |              |         | ··· १६७ |
| ८२. व            | भारमज्ञान किसे होता है ?                 | •••          |         |         |
|                  | गान्तवृत्तिका स्वरूप                     | •••          | •••     | १६८     |
| :¥. E            | पुति और समाधिका मेद                      | •••          | •••     |         |
|                  | द्धका स्वरूप                             |              | •••     | 808     |
|                  |                                          |              |         | 7190    |

# Vinay Avasthi Sabib Bhuvan Vani Trust Donations

| विषय                                                                       |                 | দূষ্        |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| ८६. अस्पर्शयोगकी दुर्गमता •••                                              | •••             | १७७         |
| ८७. अन्य योगियोंकी शान्ति मनोनिग्रहके अध                                   | ीन है           | १७८         |
| ८८. मनोनिग्रह धैर्यपूर्वक ही हो सकता है                                    |                 | 850         |
| ८९. मनोनिम्रहके विष्न                                                      |                 | \$50        |
| ९०. मन कब ब्रह्मरूप होता है ?                                              | • •••           | \$58        |
| दिश. परमार्थ सत्य क्या है ?                                                | •••.            | १८५         |
| अलातशान्तिप्रका                                                            | Titr            | 101         |
|                                                                            | (d)             | SEE THE LEE |
| ९२. नारायण-नमस्कार                                                         |                 | १८८         |
| ९२. अद्वैतदर्शनकी वन्दना                                                   | N. P. Sp. Phys. | 858         |
| ९४. द्वैतवादियोंका पारस्परिक विरोध                                         | in a s          | 888         |
| ९५. द्वैतवादियोदारा प्रदर्शित अजातिका अनुमे<br>९६. स्वभावविपर्यय असम्भव है | ोदन             | 885         |
| ९७. जीवका जरा-मरण माननेमें दोष                                             | TO CALLED       | ६८३         |
| ९८. सांख्यमतपर वैशेषिककी आपत्ति                                            |                 | ६६६         |
| ९९. हेतु और फलके अन्योन्यकारणत्वमें दोष                                    | •••             | ६४६         |
| १००. अजातवाद्-निरूपण                                                       | our after       | 866         |
| १०१. सदसदादिवादोंकी अनुपपत्ति                                              | THE STREET      | २०६         |
| १०२. हेतु-फळका अनादित्व उनकी अनुत्पत्तिका ।                                |                 | 500         |
| १०३. बाह्यार्थवाद-निरूपण                                                   | ध्चक इ          | 506         |
| १०४. विज्ञानवादिकर्तृक बाह्यार्थवादनिषेध                                   | on the same     | 580         |
| १०५. विज्ञानवादका खण्डन                                                    |                 | 585         |
| १०६. उपक्रमका उपसंहार                                                      | a               | २१६         |
| १०७. प्रपञ्चके असत्यत्वमें हेतु                                            | THE WAY         | 585         |
| १०८. स्वप्नका मिध्यात्वनिरूपण                                              |                 | ··· २२०     |
| १०९. स्वप्न और जामत्का कार्य-कारणस्व व्यावहा                               | रिक है          | 555         |
| ११०. जगदुत्पत्तिका उपदेश किनके लिये है !                                   |                 | 270         |
| १११. सन्मार्गगामी द्वेतवादियोंकी गति                                       |                 | 556         |
| ११२. उपलब्धि और आचरणकी अप्रमाणता                                           | •••             | 558         |
| ११३. परमार्थ वस्तु क्या है ?                                               | •••             | 530         |
| ११४. विज्ञानाभासमें अलातस्फुरणका दृष्टान्त                                 | •••             | २३२         |
| ११५. आत्मामें कार्य-कारणभाव क्यों असम्भव है ?                              |                 | २३६         |
| ११६. हेतु-फलमावके अभिनिवेशका फल                                            | •••             | ४३८         |
|                                                                            |                 |             |

# Vinay Avasthi Sahib Bhuyan Vani Trust Donations

| विषय                                           |                   | <b>विश्व</b> |
|------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| ११७. हेतु-फलके अभिनिवेशमें दोष                 | ·per line         | 536          |
| ११८. जीवोंका जन्म मायिक है                     |                   | 580          |
| ११९. आत्माकी अनिवंचनीयता                       |                   | 585          |
| १२०. द्वेताभावमें स्वप्नका दृष्टान्त           |                   | 583          |
| १२१. अजाति ही उत्तम सत्य है                    |                   | 585          |
| १२२ चित्रकी असंगता                             | - May 1755 - 1950 | 585          |
| ००३ ज्यातहारिक वस्त परमार्थतः नहीं होती        |                   | 586          |
| १२४. आत्मा अज है—यह कल्पना भी व्यावहारिक       | है                | २५०          |
| ००% हैताभावसे जन्माभाव                         | And Andreas       | २५१          |
| १२६ विद्यानकी अभयपदप्राप्ति                    |                   | २५३          |
| १२७. मनोवृत्तियोंकी सन्धिमें ब्रह्मसाक्षात्कार |                   | २५५          |
| ००८ आत्माकी दर्शताका हेत् :                    | •••               | २५६          |
| १२९. परमार्थका आवरण करनेवाले असद्भिनिवेश       |                   | २५७          |
| १३०. ज्ञानीका नैध्कम्य                         | at the second     | २५९          |
| १३१. त्रिविध ज्ञेय                             |                   | २६१          |
| १३२ चिविध जेय और ज्ञानका ज्ञाता सर्वज्ञ है     |                   | २६३          |
| १३३. जीव आकाशके समान अनादि और अभिन्न           | है                | २६६          |
| १३४. आत्मतस्विनरूपण.                           |                   | २६७          |
| १३५. आत्मज्ञ ही अकृपण है                       | MAN CONTRACTOR    | ··· २६९      |
| १३६. आत्मज्ञका महाज्ञानित्व                    |                   | २७१          |
| १३७. जातवादमें दोषप्रदर्शन                     | 150 2741          | ••• २७२      |
| १३८. आत्माका स्वाभाविक स्वरूप                  |                   | २७३          |
| १३९. अजातवाद बौद्धदर्शन नहीं है                |                   | ••• २७५      |
| १४०. परमार्थपद-वन्दना                          | attern of a       | २७६          |
| १४१. भाष्यकारकर्तृक वन्दना                     |                   | २७७          |
| १४२. शान्तिपाठ                                 | the state of      | 700          |

Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations

# माण्ड्रक्योपनिषद् ाः

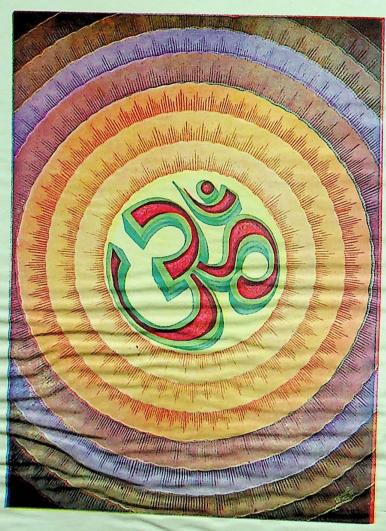

ओमित्येतद्शरमिद् सर्त्तम्

š

-तस्सद्ब्रहाणे नमः

गौडपादीय कारिका, मन्त्रार्थ, शाङ्करभाष्य और भाष्यार्थसहित

-3.4.E.

जायदादित्रयोनमुक्तं जायदादिमयं तथा। भोङ्कारैकसुसंवेद्यं यत्पदं तन्नमाम्यहम्।।

\*\*\*

शान्तिपाठः

रवीकारी ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यज्ञाः। स्थिरैरङ्गेस्तुः हुवा र सस्तनृभिव्येशेम देव हितं यदायः ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

हे देवगण ! इम कानोंसे कल्याणमय वचन सुनें। यज्ञकर्ममें समर्थ होकर नेत्रोंसे शुभ दर्शन करें तथा अपने स्थिर अङ्ग और शरीरोंसे स्तति करनेवाले इमलोग देवताओं के लिये हितकर आयुका भोग करें। त्रिविध तापकी शानित हो।

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वति नलाक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

महान् कीर्तिमान् इन्द्र हमारा कल्याण करे; परम ज्ञानवान् । अथवा परम धनवान् ] पूषा हमारा कल्याण करे, जो अरिष्टों ( आपत्तियों ) के लिये चक्रके समान [ घातक ] है वह गरुड हमारा कल्याण करे तथा बृहस्पतिजी हमारा कल्याण करें। त्रिविध तापकी शान्ति हो।

is in year in or

### अध्यक्ष-मक्षरण

#### -CI\*

#### भाष्यकारका मङ्गलाचरण

प्रज्ञानांशुप्रतानैः स्थिरचरनिकरच्यापिभिर्घाप्य लोकान्

भुक्तवा भोगान्स्थिविष्ठान्पुनरिष धिषणोद्धासितान्कामजन्यान्।
पीत्वा सर्वान्विशेषान्स्विषित मधुरभुङ् मायया भोजयन्नो
मायासंख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि॥१॥
जो अपनी चराचरव्यापिनी ज्ञानरिक्षमयोंके विस्तारसे सम्पूर्ण
छोकोंको व्याप्त कर [जाव्रत् अवस्थामें ] स्थूल विषयोंका भोग करनेके
अनन्तर फिर [स्वप्नावस्थामें ] बुद्धिसे प्रकान्नित वासनाजनित सम्पूर्ण
भोगोंका पानकर मायासे हम सब जीवोंको भोग कराता हुआ [स्वयं ]
आनन्दका भोक्ता होकर शयन करता है तथा जो परम अमृत और
अजन्मा ब्रह्म मायासे 'तुरीय' (चौथी) संख्यावाला है, उसे हम

नमस्कार करते हैं।। १।।

पश्चाचान्यान्खमितिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सृक्ष्मान्।
सर्वानेतान्पुनरिष शनैः स्वात्मिन स्थापियत्वा
हित्वा सर्वान्विशेषान्विगतगुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः॥२॥
जो सर्वात्मा [जाप्रत्-अवस्थामें ] शुभाशुभ कर्मजनित स्थूल भीगोंको
भोगकर फिर [स्वप्नकालमें ] अपनी बुद्धिसे परिकल्पित सृक्ष्म विषयोंको
[सूर्य आदि बाह्य ज्योतियोंका अभाव होनेके कारण ] अपने ही प्रकाशन्से भोगता है और फिर धीरे-धीरे इन सभीको अपनेमें स्थापितकर सम्पूर्ण विशेषोंको छोड़कर निर्गुणरूपसे स्थित हो जाता है, वह तुरीय परमात्माः
हमारी रक्षा करे।। २।।

यो विश्वातमा विधिजविषयान् प्राइय भोगान्स्थविष्ठान्

#### सम्बन्धभाष्य

ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वम् । तस्योपव्याख्यानं अनुबन्ध-वेदान्तार्थसारसंग्रह-र्विमर्शः भूतमिदं प्रकरण-चतुष्टयमोमित्येतदक्षरमित्याद्या-रभ्यते। अत एवन पृथक्सम्बन्धा-भिधेयप्रयोजनानि वक्तव्यानि । यान्येव तु वेदान्ते सम्बन्धाभि-धेय प्रयोजनानि तान्येवेह भवितु-महीन्त । तथापि प्रकरणव्या-चिख्यासना संक्षेपतो वक्तव्यानि।

प्रयोजनवत्साधनाभि-व्यक्षकत्वेनाभिधेयसम्बद्धं शास्त्रं पारम्पर्येण विशिष्टसम्बन्धाभिधेय-प्रयोजनवद्भवति । किं प्रनस्त-त्प्रयोजनमित्युच्यते ? र्तस्येव रोगनिवृत्तौ स्वस्थता। तथा दुःखात्मकस्यात्मनो द्वैत-

'ॐ यह अक्षर ही यह सब कुछ है। उसका व्याख्यानरूप तथा वेदान्तार्थका सारसंप्रहभूत चार प्रकरणोंवाला प्रनथ 'ओमित्ये-तद्धरमिद्मृ' आदि मन्त्रद्वारा आरम्भ किया जाता है। इसीलिये इसके सम्बन्ध, विषय और प्रयोजनका पृथक वर्णन करनेकी आवश्यकता नहीं है। वेदान्त-शास्त्रमें जो-जो सम्बन्ध, विषय और प्रयोजन हुआ करते हैं वे ही इस प्रनथमें भी हो सकते हैं। तो भी व्याख्याकार ऐसा मानते हैं कि ] जिन्हें किसी प्रकरण प्रन्थकी व्याख्या करनेकी इच्छा हो उन्हें संक्षेपसे उनका वर्णन कर ही देना चाहिये।

तहाँ, प्रयोजनसिद्धिके अनुकूल साधन अभिव्यक्त करनेके कारण अपने प्रतिपाद्य विषयसे सम्बन्ध रखनेवाला शास्त्र परम्परासे विशिष्ट सम्बन्ध, विषय और प्रयोजनवाला हुआ करता है। अच्छा तो, इस शास्त्रका वह क्या प्रयोजन हे ? सो बतलाया जाता है-जिस रोगी पुरुषको रोगकी प्रकार निवृत्ति होनेपर खस्थता होती है दुःखाभिमानी उसी प्रकार

प्रपञ्चोपशमे स्वस्थता। अद्वेत-

भावः प्रयोजनम्।

द्वेतप्रपश्चस्याविद्याकृतत्वाद्वि-द्यया तदुपश्चमः स्यादिति व्रह्मविद्याप्रकाशनायास्यारम्भः क्रियते। "यत्र हि द्वैतिमिवभवति" (इ० उ० २ । ४ । १४ ) "यत्र वान्यदिव स्यात्तत्रान्योऽन्यत्य-श्येदन्योऽन्यद्विजानीयात्" (इ० उ० ४ । ३ । ३१ ) "यत्र वास्य सर्वमात्मैवाभृत्तत्केन कं पश्ये-त्केन कं विजानीयात्" (इ० उ० २ । ४ । १४ ) इत्यादिश्रुतिभ्यो-ऽस्यार्थस्य सिद्धिः ।

तत्र तावदोङ्कारनिर्णयाय प्रथमं

प्रकरण- प्रकरणमागमप्रधानम्,
चतुष्टय- आत्मतत्त्वप्रतिपन्युप्रतिपाद्यार्थ- पायभृतम् । यस्य
निरूपणम् द्वैतप्रपश्चस्योपश्चमेऽद्वैतप्रतिपत्ती रज्ज्वामिव सर्पादिविकल्पोपश्चमे रज्जुतन्वप्रतिपत्तिस्तस्य द्वैतस्य हेतुतो

आत्माको हैतप्रपद्धकी निवृत्ति होनेपर स्वस्थता मिलती है। अतः अद्वैतभाव ही इसका प्रयोजन है।

\*\*\*\*\*\*

द्वैतप्रपञ्च अविद्याजितत है इसि हो सकती है। अतः ब्रह्मविद्याको
प्रकाशित करनेके लिये ही इसका
आरम्भ किया जाता है। "जहाँ
द्वैतके समान होता है" "जहाँ
भिन्नके समान हो वहीं कोई दूसरा
दूसरेको देख सकता है अथवा
दूसरा दूसरेको जानता है" "जहाँ
इसके लिये सब कुछ आत्मा ही हो
गया है वहाँ यह किसके द्वारा
किसे जाने ?" इत्यादि श्रुतियोंसे
इसी बातकी सिद्धि होती है।

उन (चारों प्रकरणों ) में पहला प्रकरण तो ओङ्कारके स्वरूपका निर्णय करनेके लिये हैं। वह आगम-(श्रुति) प्रधान और आत्मतत्त्वकी प्राप्तिका उपायभूत है। रज्जुमें सर्पादि विकल्पकी निवृत्ति होनेपर जिस प्रकार रज्जुके स्वरूपका ज्ञान हो जाता है उसी प्रकार जिस द्वैतप्रपञ्चकी निवृत्ति होनेपर अद्वैततत्त्वका चोध होता है उसी द्वैतका-

द्वितीय वैतथ्यप्रतिपादनाय प्रकरणम् । तथाद्वैतस्यापि वैतथ्यप्रसङ्गप्राप्तौ युक्तितस्तथा-त्वदर्शनाय तृतीयं प्रकरणम् । अद्वैतस्य तथात्वप्रतिपत्तिप्रतिपक्ष-भूतानि यानि वादान्तराण्यवैदि-तेषामन्योन्यविरोधि-कानि त्वाद्तथार्थत्वेन तदुपपत्तिभिरेव निराकरणाय चतुर्थं प्रकरणम् । कथं पुनरोङ्कारनिर्णय आत्म-ओङ्कारस्य तत्त्वप्रतिपत्त्युपायत्व आत्मप्रतिपत्ति-प्रतिपद्यत इत्युच्यते— साधनत्वम् ''ओमित्येतत्'' (क० उ०१।२।१५) ''एतदा-लम्बनम्" (कः उ०१।२। १७) "एतद्वे सत्यकाम" (प्र० उ० ५ । २ ) 'ओमित्यात्मानं युञ्जीत" (मैत्र्यु०६।३) ''ओमिति ब्रह्म'' (तै० उ० १ । ८ । १ ) 'ओङ्कार एवेद सर्वम्" ( छा० उ० २। २३। ३) इत्यादि श्रतिभ्यः। सर्पादि-रज्ज्वादिरिव ओक्कारस्य विकल्पस्यास्पदोऽद्वय

सर्वास्पदत्वम् आत्मा परमार्थः

सन्प्राणादिविकलपस्या-

युक्तिपूर्वक मिथ्यात्व प्रतिपाद्न करनेके लिये [वैतथ्यनामक] द्वितीय प्रकरण है। इसी प्रकार अद्वैतके भी मिथ्यात्वका प्रसङ्ग उपस्थित न हो जाय इसलिये युक्ति-द्वारा उसका सत्यत्व प्रतिपाद्न करनेके लिये तृतीय (अद्वैत) प्रकरण है। तथा अद्वैतके सत्यत्व-निश्चयके विपक्षी जो अन्य अवै-दिक मतान्तर हैं वे परस्पर विरोधी होनेके कारण मिथ्या हैं, अतः उन्हींकी युक्तियोंसे उनका खण्डन करनेके लिये चतुर्थ (अलात-शान्ति) प्रकरण है।

ओङ्कारका निर्णय किस प्रकार आत्मतत्त्वकी प्राप्तिका उपाय होता है, सो अब बतलाया जाता है—
"ॐ यही [वह पद ] है" "यही आलम्बन है" "हे सत्यकाम! यह [जो ओङ्कार है वही पर और अपर ब्रह्म है" "आत्माका ॐ इस प्रकार ध्यान करे" "ॐयही ब्रह्म है" "यह सब ओङ्कार ही है" हत्यादि श्रुतियोंसे यही बात जानी जाती है।

सर्पादि विकल्पकी अधिष्टानभूत रज्जु आदिके समान जिस प्रकार अद्वितीय आत्मा परमार्थ सत्य होतेपर भी प्राणादि विकल्पका

तथा सर्वोऽपि वाक्प्रपञ्चः प्राणाद्यात्मविकल्प-ओङ्कार एव । स चात्मखरूपमेव. तदभिधाय-कत्वात् । ओङ्कारविकारशब्दाभि-धेयश्र सर्वः प्राणादिरात्म-विकल्पोऽभिधानव्यतिरेकेण नास्ति । "वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्" ( छा० उ० ६। १। ४) "तदस्येदं वाचा तन्त्या नामभिदामिभः सर्वं सितम्" "सर्वे हीदं नामानि" इत्यादि-अतिभ्यः।

अत आह—

आश्रय है उसी प्रकार प्राणादि विकल्पको विषय सम्पूर्ण वाग्विलास ओंकार ही है। और वह (ओंकार) आत्माका प्रतिपादन करनेवाला होनेसे उसका स्वरूप ही है। तथा ओंकारके विकाररूप शब्दोंके प्रतिपाद्य आत्माके विकल्परूप समस्तप्राणादि भी अपने प्रतिपादक शब्दोंसे भिन्न नहीं हैं, जैसा कि "विकार केवल वाणीका विलास और नाममात्र है" "उस ब्रह्मका यह सम्पूर्ण जगत् वाणीरूप सत्रद्वारा डोरीसे व्याप्त है" "यह सब नाम-मय ही है" इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध होता है।

इसीलिये कहते हैं-

ॐ ही सब कुछ है

आमित्येतदुक्षरेभिद् सर्व तस्योपन्याख्य भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्गार एव वित्रकालातीतं तदप्योङ्गार एव ॥ १

'ओम्' इस अक्षर <del>हो सब कुळ</del> है। यह जो कुछ भूत, भविष्यत् और वर्तमान है <del>उसीकी व्याख्या है; इसिलये यह</del> सब ओंकार ही है। इसकि सिवा जो अन्य त्रिकालातीत वस्तु है वह भी ओंकार ही है।। १।।

ओमित्येतदश्वरमिदं सर्व- ।

ॐ यह अक्षर ही सब कुछ है। मिति । यदिदमर्थजातमभिधेय- यह अभिधेय (प्रतिपाद्य) रूप भृतं तस्यामिधानाव्यतिरेकात् , जितना पदार्थसमृह है वह अपने

अभिधानस चे। राब्झ्यतिरेका-चोङ ।राव्य परं च एवेदं सर्वम् । **ब्र**द्याभिधानाभिधेयोपायपूर्वकमेव गम्यत इत्योङ्कार एव । तस्यैतस्य परापरब्रह्मरूपस्या-**अरस्योमित्येतस्योपव्याख्यानमः** त्रक्षप्रतिपन्युपायत्वाद् ब्रह्मसमीप-तया विस्पष्टं प्रकथनमुपव्याख्यानं प्रस्तुतं वेदितव्यमिति वाक्यशेषः। भूतं भवद्भविष्यदिति काल-त्रयपरिच्छेद्यं यत्तद्प्योङ्कार एवोक्तन्यायतः । यच्चान्यत्त्रि-कालातीतं कार्याधिगम्यं परिच्छेद्यमच्याकृतादि तद-प्योङ्कार एव ॥ १ ॥

अभिधान ( प्रतिपादक ) से अभित्र होनेके कारण और सम्पूर्ण अभि-धान भी ओंकारसे अभिन्न होनेके कारण यह सब कुछ ओंकार ही है। परत्रहा भी अभिधान-अभिवेय ( वाच्यवाचक ) रूप उपायके द्वारा ही जाना जाता है, इसिलये वह भी ओंकार ही है।

यह जो परापर ब्रह्मरूप अक्षर ॐ है, उसका उपव्याख्यान-त्रहाकी प्राप्तिका उपाय होनेके कारण उसके समीपतासे स्पष्ट कथनका नाम उपव्याख्यान है-वही यहाँ प्रस्तुत जानना चाहिये। इस वाक्यमें 'प्रस्तृतं वेदितव्यम् ( प्रस्तुत जानना चाहिये)' यह वाक्यशेष है।

भूत, वर्तमान और भविष्यत इन तीनों कालोंसे जो कुछ परि-च्छेदा है वह भी उपर्युक्त न्यायसे ओंकार ही है। इसके सिवा जो तीनों कालोंसे परे, अपने कार्यसे ही विदित होनेवाला और कालसे अपरिच्छेद्य अव्याकृत आदि है वह भी ओंकार ही है।। १।।

\*\*\*\*

ओंकारवाच्य ब्रह्मकी सर्वात्मकता

अभिधानाभिधेययोरेकत्वेऽप्य-मिधानाप्राधान्येन निर्देशः कृतः ।

वाचक और वाच्यका अभेद होनेपर भी वाचककी प्रधानतासे ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वमित्यादि। ही ॐ यह अक्षर ही सब कुछ है अभिधानप्राधान्येन निदिष्टस्य **पुनरभिधेय**प्राधान्येन ऽभिधानाभिधेययोगेकत्वप्रति-पन्यर्थः । इतरथा ह्यभिधान-तन्त्राभिधेयप्रतिवृत्तिरित्यभिधे-यस्याभिधानत्वं गौणमित्याशङ्का स्यात । एकत्वप्रतिपत्तेश्व प्रयो-जनमभिधानाभिधेययोरेकेनैव प्रयत्नेन युगपत्प्रविलापयंस्त-द्विलक्षणं ब्रह्म प्रतिपद्यतेति । तथा च वश्यति ''पादा मात्रा मात्राश्च पादाः" (मा० उ० ८) इति । तदाह—

इत्यादि रूपसे निर्देश किया गया है। वाचककी प्रधानतासे निर्दिष्ट वस्तका फिर वाच्यकी प्रधानतासे किया हुआ निर्देश वाचक और वाच्यका एकत्व प्रतिपादन करनेके लिये हैं; अन्यथा वाच्यकी प्रतिपत्ति वाचकके अधीन होनेके कारण वाच्यका वाचकरूप होना गौण ही होगा-ऐसी आशंका हो सकती है। किन्तु वाच्य (ब्रह्म) और वाचक (ओंकार) की एकत्व-प्रतिपत्तिका तो यही प्रयोजन है कि उन दोनोंको एक ही प्रयत्नसे एक साथ लीन करके उनसे विलक्षण ब्रह्मको प्राप्त किया जाय। ऐसा ही "पाद ही मात्रा हैं और मात्रा ही पाद हैं" इस श्रुतिसे कहेंगे भी। अब वही बात कहते हैं-

सर्व १ होतद् ब्रह्मीयमातमा ब्रह्म । सोऽयमातमा चतुष्पात् ॥ २ ॥

यह सन बहा ही है। यह आत्मा ही बहा है। वह यह आत्मा चार पादों (अंशों) वाला है।। २।।

सर्वं ह्येतद्ब्रह्मेति । सर्वं यदुक्त-मोङ्कारमात्रमिति तद्देवद्ब्रह्म। तच्च ब्रह्म परोक्षाभिहितं प्रत्यक्षतो चिशेषेण निर्दिशति—अयमात्मा

यह सब ब्रह्म ही है। अर्थात् यह सब, जो ओंकारमात्र कहा गया है, ब्रह्म है। अवतक परोक्ष्रूरूपसे बतलाये हुए उस ब्रह्मको विशेषरूप-से प्रत्यक्षतया 'यह आत्मा ब्रह्म हैं' त्रविभज्यमानं प्रत्यगात्मतयाभिनयेन निर्दिश्चति—अयमात्मेति ।
सोऽयमात्मोङ्काराभिधेयः परापरत्वेन व्यवस्थितश्चतुष्पात्कार्षापणवन्न गौरिवेति । त्रयाणां
विश्वादीनां पूर्वपूर्वप्रविलापनेन
तुरीयस्य प्रतिपत्तिरिति करणसाधनः पादशब्दः । तुरीयस्य
पद्यत इति कर्मसाधनः पादश्वाब्दः ।। २ ।।

ऐसा कहकर निर्देश करते हैं। यहाँ 'अयम्' शब्दद्वारा चतुष्पादरूपसे विभक्त किये जानेवाळे आत्माको अपने अन्तरात्मस्वरूपसे अभिनय (अंगुहि-निर्देश) पूर्वक 'अय-मात्मा ब्रह्म' ऐसा कहकर बतलाते हैं। ओंकार नामसे कहा जानेवाला तथा पर और अपररूपसेव्यवस्थित वह यह आत्मा कार्षापणके \*समान चार पाद (अंश) वाला है, गौके समान नहीं। विश्व आदि तीन पादोंमेंसे क्रमशः पूर्व-पूर्वका लय करते हुए अन्तमें तुरीयब्रह्मकी उप-लिब्ध होती है। अतः पहले तीन पादोंमें 'पाद' शब्द करणवाच्य है और तुरीयमें 'जो प्राप्त किया जाय' इस प्रकार कर्मवाच्य है ॥२॥

\*\*\*\*\*\*

कथं चतुष्पाच्यमित्याह-

वह किस प्रकार चार पादोंबाला है सो बतलाते हैं—

आत्माका प्रथम पाद —वैश्वानर

जागरितस्थानो, बहिष्पज्ञः, सप्ताङ्गः, एकोन-विंशतिमुखः, स्थूलभुविश्वानरः प्रथमः पादः ॥ ३॥ अतिमानी, बहिमीली प्रज्ञा बाला किए स्रिप्ति प्रज्ञा बाला किए स्रिप्ति प्रज्ञा स्थानीहिं जो बहिः

जायत्-अवस्था जिस कि अभिन्यकि के स्थानी हैं कि बहिः प्रज्ञ (बाह्य विषयोंको प्रकाशित करने वाली) स्मात अङ्गोवाला, उन्नीस मुखों वाला,और स्थूल[विषयोंका भोक्ता है बह वैश्वानर पहला पाद है।।३।।

<sup>\*</sup> किसी देशविशेषमें प्रचलित सिक्केका नाम कार्षापण है। यह सोल्ह पणका होता है। जिस प्रकार रुपयेमें चार चवन्नी अथवा सेरमें चार पौवे होते हैं उसी प्रकार उसमें चार पाद माने गये हैं।

जागरितं स्थानमस्येति जागरितस्थानः । बहिष्प्रज्ञः खात्मव्यतिरिक्ते विषये प्रजा यस्य स बहिष्प्रज्ञो बहिर्विषयेव प्रजाविद्याकृतावभासत इत्यर्थः। तथा सप्ताङ्गान्यस्य "तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मुर्धेव स्तेजाश्रक्षविश्वरूपः प्राणः पृथग्वत्मीत्मा संदोहो बहुलो वस्तिरेव रियः पृथिव्येव पादौं" ( छा० उ० ५।१८।२ ) इत्य-मिहोत्रकल्पनाशेषत्वेनाहवनीयो-ऽग्निरस्य मुखत्वेनोक्त इत्येवं सप्ता-ङ्गानि यस्य स सप्ताङ्गः।

तथैकोनविंशतिर्मुखान्यस्य
चुद्धीन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि च
दश वायवश्च प्राणादयः पृत्रे
मनो चुद्धिरहङ्कारश्चित्तमिति
मुखानीव मुखानि तान्युपलव्धिदाराणीत्यर्थः, स एवंविशिष्टो
वैश्वानरो यथोक्तिद्धरिः शब्दादीन्स्थूलान्विष्यान्मुङ्क्त इति
स्थूलभुक् । विश्वेषां नराणामनेकथा नयनाद्धैश्वानरः ।

जाप्रत्-अवस्था जिसका स्थान है उसे जागरितस्थान कहते हैं। जिसकी अपनेसे भिन्न विषयोंमें प्रज्ञा है उसे वहिष्प्रज्ञ कहते हैं अर्थात् जिसकी अविद्याकृत बुद्धि बाह्य विषयोंसे सम्बद्ध-सी भासती है। इसी प्रकार जिसके सात अङ्ग हैं अर्थात "इस उस वैश्वानर आत्मा-का दालोक सिर है, सूर्य नेत्र है, वायु प्राण है, आकाश मध्यस्थान (देह) है, अन्न (अन्नका कारण-रूप जल ) ही मूत्र-स्थान है और पृथिवी ही चरण है" इस अतिके अनुसार अग्निहोत्रकल्पनामें अङ्ग-भूत होनेके कारण आहवनीयअग्नि उसके मुखरूपसे बतलाया गया है। इस प्रकार जिसके सात अङ्ग हैं उसे ही सप्ताङ्ग कहते हैं।

तथा जिसके उन्नीस मुख हैं, दश तो ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय, पाँच प्राणादि वायु तथा मन, वृद्धि अहङ्कार और चित्त—ये जिसके मुखके समान मुख अर्थात् उपलब्धिके हार हैं, वह ऐसे विशेषणों बाला वैश्वानर उपर्युक्त हारों से शब्द आदि स्थूल विषयों को भोगता है इसलिये वह स्थूलभुक् है। सम्पूर्ण नरों को [अनेक प्रकारकी योनियों में] नयन (वहन) करनेके कारण वह 'वैश्वानर' कहलाता है, अथवा वह विश्व

यद्वा विश्वश्वासौ नरक्वेति विश्वानरः। विश्वानर एव वैश्वानरः। सर्विषण्डात्मानन्य-त्वात् स प्रथमः पादः। एतत्पूर्वकत्वादुत्तरपादाधिगमस्य प्राथम्यमस्य।

कथमयमात्मा ब्रह्मेति प्रत्य-गात्मनोऽस चतुष्पाच्वे प्रकृते द्युलोकादीनां मूर्घाद्यङ्गत्वमिति। सर्वस्य नैष दोषः। प्रप-वैश्वानरस्य सप्ताङ्ग- श्चस्य साधिदैवि-कस्यानेनात्मना **स्वादिप्रतिपादने** हेतुः चतुष्पास्वस्य विवक्षितत्वात्। सर्वप्रपञ्चोपशमे एवं च सति **डद्वैतसिद्धिः** । सर्वभृतस्थश्रात्मैको दृष्टः स्यात् सर्वभूतानि चात्मनि । ''यस्तु सर्वाणि भृतानि'' (ई०उ० ६ ) इत्यादिश्रुत्यर्थ उपसंहतश्चेवं स्यात्। अन्यथा हि खदेहपरि-च्छित्र एव प्रत्यगातमा सांख्या-दिभिरिव दृष्ट: स्यात्तथा

(समस्त) नररूप है इसिलये विश्वानर है। विश्वानर ही [स्वार्थमें तिद्धत अण्प्रत्यय होनेसे] वैश्वानर कहलाता है। समस्त देहोंसे अभिन्न होनेके कारण वही पहला पाद है। पारवर्ती पादोंका ज्ञान पहले इसका ज्ञान होनेपर ही होता है, इसिलये यह प्रथम है।

शक्का-"अयमात्मा ब्रह्म" इस श्रुतिके अनुसार यहाँ प्रत्यगात्माको चार पादोंवाला बतलानेका प्रसङ्ग था। उसमें द्युलोकादिको उसके मूर्घा आदिअङ्गरूपसे कैसे बतलाने लगे ?

समाधान-यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि इस आत्माके द्वारा ही अधिदैवसहित सम्पूर्ण प्रपञ्चके चतु-ष्पात्त्वका प्रतिपादन करना इष्ट है। ऐसा होनेपर ही सारे प्रपञ्चके निषेधपूर्वक अद्वैतकी सिद्धि हो सकेगी। समस्त भूतोंमें स्थित एक आत्मा और आत्मामें सम्पूर्ण भूतोंका साक्षात्कार हो सकेगा और इसी प्रकार "जो सारे भूतोंको [ आत्मामें ही देखता है ]" इत्यादि श्रुतियोंके अर्थका उपसंहार हो सकेगा। नहीं तो सांख्यदर्शन आदिके समान अपने देहमें परिच्छित्र अन्तरात्मा-का ही दर्शन होगा। ऐसा होनेपर

सत्यद्वैतमिति श्रुतिकृतो विशेषो न स्यात् , सांख्यादिद्र्शनेना-विशेषात् । इष्यते च सर्वोपनिषदां सर्वात्मैक्यप्रतिपादकत्वम् । अतो यक्तमेवास्याध्यात्मिकस्य पिण्डा-त्मनो युलोकायङ्गत्वेन विराडा-त्मनाधिदैविकेनैकत्वमभिप्रत्य सप्ताङ्गत्ववचनम् । ''मूर्धा ते व्यपतिष्यत्" ( छा० उ० ५। १२।२) इत्यादिलिङ्गदर्शनाच । विराजैकत्वमुपलक्षणार्थं हिरण्य-गर्भाव्याकृतात्मनोः । उक्तं चैत-न्मधुत्राह्मणे"यश्चायमस्यां पृथिच्यां तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्राय-मध्यात्मम्" (बृ०उ० २ । ५ । १) इत्यादि । सुषुप्ताच्याकृतयोस्त्वे-कत्वं सिद्धमेव निर्विशेषत्वात्। एवं च सत्येतितसद्धं भविष्यति सर्वद्वैवोपशमे चाद्वैतमिति ॥३॥

'अद्वैत है' इस श्रुतिप्रतिपादित विशेष भावकी सिद्धि नहीं होगी: क्योंकि सांख्यादि दर्शनोंकी अपेक्षा इसमें कुछ विशेषता नहीं रहेगी। परन्तु सम्पूर्ण उपनिषदोंको आत्माके एकत्वका प्रतिपादन तो इष्ट ही है। इसिछिये इस आध्यात्मिक पिण्डात्मा-का चुलोक आदिके अङ्गरूपसे आधि-दैविक पिण्डात्माके साथ एकत्व प्रतिपादन करनेके अभिप्रायसे उस-का सप्ताङ्गत्व प्रतिपादन उचित ही है। इसके सिवा आत्माकी व्यस्तो-पासनाके निन्दक] "तेरा शिर गिर जाता"आदि वाक्य भी इसमें हेत् है। यहाँ जो विराट्के साथ एकत्व प्रतिपादन किया है वह हिर्ण्यगर्भ और अञ्याकृतके एकत्वको उपलक्षित करानेके लिये है। मधुब्राह्मणमें ऐसा कहा भी है-"यह जो इस पृथिवीमें तेजोमय एवं अमृतमय पुरुष है तथा यह जो अध्यात्मपुरुष है वि दोनों एक हैं।"इत्यादि। कोई विशे-षता न रहनेके कारण सोये हुए पुरुष और अव्याकृतका एकत्व तो सिद्ध ही है। ऐसा होनेपर ही यह सिद्ध होगा कि सम्पूर्ण द्वैतकी निवृत्ति होनेपर अद्वैत ही है।। ३।।

आत्माका द्वितीय पाद-तैजस

स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रजः,सप्ताङ्ग,एकोनविंशतिमुखः, प्रविविक्तभुक्तैजसो द्वितीयः पादः

स्वध्वावरिक (अभिने अन्तर्भव) प्रदा वाला, स्वध्व कासका शानी है सुधा की अन्तर्भक्त, सात अङ्गोवाला, उन्नीस मुखेनाला, और सूर्यम विषयोंका भोका हैं उद्घ तेजस [इसका] दूसरा पाद है।

स्थानमस्य तैजसस्य खप्नः जाग्रत्प्रज्ञानेक-खप्नस्थानः साधना बहिर्विषयेवावभासमाना मनःस्पन्दनमात्रा सती तथाभृतं संस्कारं मनस्याधत्ते । तन्मनस्तथा संस्कृतं चित्रित इव पटो बाह्य-साधनानपेक्षमविद्याकामकर्मभिः प्रयमाणं जाग्रद्धद्वभासते । तथा चोक्तम्—''अस्य लोकस्य सर्वा-वतो मात्रामपादाय" ( वृ० उ० ४।३।९) इति। तथा "परे देवे मनस्येकीभवति" उ० ४।२) इति प्रस्तुत्य ''अत्रैष देवः खप्ने महिमानमतु-भवति" (प्र० उ० ४।५) इत्याथर्वणे ।

स्वप्न इस तैजसका स्थान है इसिळिये यह स्वप्नस्थानवाला [कहा जाता ] है। अनेक साधनवती जायत्कालीना बुद्धि मनका स्फुरण-मात्र होनेपर भी बाह्यविषय-सम्बन्धिनी-सी प्रतीत होती हुई मनमें वैसा ही संस्कार उत्पन्न करती है। चित्रित वस्नके समान इस प्रकारके संस्कारोंसे युक्त हुआ वह मन अविद्या, कामना और कर्मके कारणबाह्यसाधनकी अपेक्षाके विना ही प्रेरित होकर जाप्रत्-सा भासने लगता है। ऐसा ही कहा भी है— "इस सर्वसाधन-सम्पन्न लोकके संस्कार ग्रहण करके [स्वप्न देखता है]" इत्यादि । तथा आथर्चणश्रुतिमें भी [समस्त इन्द्रियाँ] "पर्म ( इन्द्रियादिसे उत्कृष्ट ) देव (प्रका-शनशील ) मनमें एक रूप हो जाती हैं"इस प्रकार प्रस्तावना कर कहा है ''यहाँ-स्वप्नावस्थामें यह देव अपनी महिमाका अनुभव करता है।"

इन्द्रियापेक्षयान्तःस्थत्वानमन-सस्तद्वासनारूपा च स्वप्ने प्रज्ञा यस्येत्यन्तःप्रज्ञः । विषयग्रून्यायां केवलप्रकाशस्वरूपायां प्रजायां विषयित्वेन भवतीति तैजसः। विश्वस्य सविषयत्वेन प्रज्ञायाः स्थूलाया भोज्यत्वम् । इह पुनः केवला वासनामात्रा प्रज्ञा भोज्येति प्रविविक्तो भोग इति । समान-मन्यत् । द्वितीयःपाद्स्तैजसः॥४॥

इन्द्रियोंकी अपेक्षा मन अन्य अधिक अन्तःस्थ है, स्वप्नावस्थामें जिसकी प्रज्ञा उस (मन) की वासनाके अनुरूप रहती है; उसे अन्तः प्रज्ञ कहते हैं; वह अपनी विषयशून्य और केवल प्रकाशस्वरूप प्रज्ञाका विषयी (अनुभव करने-वाला) होनेके कारण 'तैजस' कहा जाता है। विश्व बाह्यविषययुक्त होता है, इसिछिये जागरित अवस्था-में स्थ्रल प्रज्ञा उसकी भोज्य है। किन्तु तैजसके लिये केवल वासना-मात्र प्रज्ञा भोजनीया है; इसलिये इसका भोग सूक्ष्म है। शेप अर्थ पहलेहीके समान है। यह तैजस ही दूसरा पाद है।। ४।।

दर्शनादर्शनवृत्त्योस्तन्वाप्रश्रोधलक्षणस्य स्वापस्य तुल्यत्वात्
सुषुप्तिग्रहणार्थं यत्र सुप्त इत्यादि
विशेषणम् । अथ वा त्रिष्विष स्थानेषु तन्वाप्रतिबोधलक्षणः स्वापोऽविशिष्ट इति पूर्वास्यां
सुषुप्तं विभजते—

[तत्त्वज्ञानका अभावरूप] स्वापा-वस्थाके दर्शन (जाग्रत्स्थान) और अदर्शन (स्वप्रस्थान) इन दोनों ही वृत्तियोंमें समान होनेके कारण सुपुप्ति अवस्थाको [ उससे पृथक् ] ग्रहण करनेके लिये 'यत्र सुप्तः' इत्यादि विशेषण दिये जाते हैं। अथवातीनों ही अवस्थाओं में तत्त्व-का अज्ञानरूप निद्रा समान ही है इसलिये पहले दो स्थानों से सुपुप्ति-का विभाग करते हैं— श्रां० भा० ]

33

आत्माका तृतीय पाद—प्राज्ञ

यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते, न कञ्चन #स्वप्नं पश्यति, तत्सुषुप्तम् । सुषुप्तस्थान, एकीभूतः, प्रज्ञानघन एवानन्दमयो, ह्यानन्दभुक्त्रेतोमुखः, #

#प्राज्ञस्तृतीयः पादः ॥ ५ ॥

जिस अवस्थामें सोया हुआ पुरुष किसी भोगकी इच्छा नहीं करता, वर्म न कोई स्वप्न ही देखता है, उसे सुपृप्ति कहते हैं। वह सुपृप्ति किस्ता स्थानी हैं, तथा जी एक भूत प्रकृष्ट ज्ञानस्वरूप होता हुआ ही आनन्दमय अगन्दमय प्रकृष्ट ज्ञानस्वरूप होता हुआ ही आनन्दमय, आनन्दमय, आनन्दमय, आनन्दमय, आनन्दमय, आनन्दमय, अगन्दमय, वर्म जो एक भूत प्रकृष्ट ज्ञानस्वरूप होता हुआ ही आनन्दमय, आनन्दमा भोका और चेतना स्पर्म सुरुष्या हो वह आज ही ती सरापाद है।।।।।

यत्र यस्मिन्स्थाने काले वा सिप्तो न कश्चन स्वमं पश्यित न कश्चन स्वमं पश्यित न हि सुप्ते पूर्वयोरिवान्यथाग्रहणलक्षणं स्वमदर्शनं कामो वा कश्चन विद्यते। तदेतत्सुषुप्तं स्थानमस्येति सुषुप्तस्थानः।

स्थानद्वयप्रविभक्तं मनः स्पन्दितं द्वैतजातं तथारूपापरित्यागेनावि-वेकापन्नं नैश्वतमोग्रस्तमिवाहः सप्रपञ्चमेकीभृतमित्युच्यते । अत

एव

जहाँ यानी जिस स्थान अथवा समयमें सोया हुआ पुरुष न कोई स्वप्न देखता और न किसी भोगकी ही इच्छा करता है, क्योंकि सुपुप्ता-वस्थामें पहली दोनों अवस्थाओंके समान अन्यथा प्रहणरूप स्वप्नदर्शन अथवा किसी प्रकारकी कामना नहीं होती, वह यह सुपुप्त अवस्था ही जिसका स्थान है उसे सुपुप्तस्थान कहते हैं।

जिस प्रकार रात्रिके अन्धकारसे दिन आच्छादित हो जाता है उसी प्रकार पूर्वोक्त दोनों स्थानोंमें विभिन्न रूपसे प्रतीत होनेवाला मनका स्फुरण-रूपद्वैतसमूह [इस अवस्थामें] पपञ्च-के सहित अपने उस (विशिष्ट) स्वरूप-का त्याग न कर अञ्चानसे आच्छा-दित हो जाता है; इसलिये इसे

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

प्रज्ञानानि घनीभूतानीव सेयमव- |
स्थाविवेकरूपत्वात्प्रज्ञानघन
उच्यते । यथा रात्रौ नैशेन
तमसा विभज्यमानं सर्वे घनमिव
तद्वत्प्रज्ञानघन एव । एवशब्दान
जात्यन्तरं प्रज्ञानच्यतिरेकेणास्तीत्यर्थः ।

मनसो विषयविषय्याकारस्पन्दनायासदुःखाभावादानन्दमय
आनन्दप्रायो नानन्द एव।
अनात्यन्तिकत्वात्। यथा लोके
निरायासस्थितः सुख्यानन्दसुणुच्यते, अत्यन्तानायासस्या
होयं स्थितिरनेनानुभूयत इत्यानन्दसुक्, "एषोऽस्य परम
आनन्दः" ( वृ० उ० ४। ३।

३२) इति श्रुतेः।

'एकीभूत' ऐसा कहा जाता है। अतः जिस अवस्थामें स्वप्न और जायत्ये मनके स्फुरणरूप प्रज्ञान घनीभूतसे हो जाते हैं, वह यह अवस्था अविवेकरूपा होनेके कारण प्रज्ञानघन कही जाती है। जिस प्रकार रात्रिमें रात्रिके अन्धकारसे प्रथक्तवकी प्रतीति न होनेके कारण सम्पूर्ण प्रयु घनीभूत-सा जान पड़ता है। उसी प्रकार यह प्रज्ञानघन ही है। 'एव' शब्दसे यह तात्पर्य है कि उस समय प्रज्ञानके सिवा कोई अन्य जाति नहीं रहती।

मनका जो विषय और विषयी-रूपसे स्फुरित होनेके आयासका दुःख है उसका अभाव होनेके कारण यह आनन्दमय अर्थात् आनन्दबहुल है; केवल आनन्दभाव ही नहीं है, क्योंकि इस अवस्थामें आनन्दकी आत्यन्तिकता नहीं है; जिस प्रकार लोकमें अनायासरूपसे स्थित पुरुष सुखी या आनन्द भोग करनेवाला कहा जाता है, उसी प्रकार, क्योंकि इस अवस्थामें यह आत्मा इस अत्यन्त अनायासरूपा स्थितिका अनुभवकरता है, इसिळिये यह आनन्द्भुक् कहा जाता है; जैसा कि "यह इसका परम आनन्द हैं" इस श्रुतिसे सिद्ध होता है।

स्वमादिप्रतिबोधचेतः प्रति द्वारीभृतत्वाच्चेतोमुखः बोध-लक्षणं वा चेतो द्वारं मुखमस्य स्वभाद्यागमनं प्रतीति चेतोम्रखः। भूतभविष्यज्ज्ञात्वं सर्वविषय-ज्ञातृत्वमस्यैवेतिप्राज्ञः। सुप्रप्तोऽपि हि भूतपूर्वगत्या प्राज्ञ उच्यते। प्रज्ञप्तिमात्रमस्यैवासा-धारणं रूपमिति प्राज्ञः, इतरयो-विशिष्टमपि विज्ञानमस्ति। सोऽयं प्राज्ञस्वतीयः पादः ॥ ५ ॥

स्वप्रादिज्ञानरूप चेतनाके प्रति द्वारस्वरूप होनेके कारण चेतोमुख है। अथवा स्वप्नादिकी प्राप्तिके लिये ज्ञानस्वरूप वित्त ही इसका द्वार यानी मुख है, इसिलये यह चेतोमुख है। भूत-भविष्यत्का तथा सम्पूर्ण विषयोंका ज्ञाता यही है, इसिछिये यह प्राज्ञ है। सुप्रा होनेपर भी इसे भूतपूर्वगतिसे 'प्राज्ञ' कहा जाता है। केवल प्रज्ञप्ति (ज्ञान ) मात्र इसीका असाधारणरूप है, इसलिये यह प्राज्ञ है, क्योंकि दूसरोंको (विश्व और तैजसको ) तो विशिष्ट विज्ञान भी होता है। वह यह प्राज्ञ ही तीसरा पाद है।। ५॥

पाञ्चका सर्वकारणत्य

एष सर्वेश्वर्, एष सर्वज्ञ, एषो ऽन्तर्याम्येष योनिः.

सर्वस्य, प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम् ॥ ६ ॥

यह समका हरवर है, यह सर्वज्ञ है, यह अन्तर्यामी है, और असमस्त-जीवोंकी उत्पत्ति तथा उपका स्थान होनेके कारण यह सबका कारण भी है।। ६॥ जमें कि भूतों (स्थावर भी ठाइ म जगत) का स्थान उहणम भीर

एष हि स्वरूपीवस्थः सर्वेश्वरः साधिदैविकस्य भेदजातस्य सर्व-स्येशिता नैतस्माज्जात्यन्तरभ्तो-ऽन्येषामिव । "प्राणवन्धनं हि अपने स्वरूपमें स्थित यह (प्राज्ञ) ही सर्वेरवर है, अर्थात् अधिदैवके सहित सम्पूर्ण भेदसमूहका ईरवर— ईरान ( शासन) करनेवाला है। 'हे सोम्य! यह मन (जीव) प्राण भ्रम्भ भनः ( छा० उ० ६।८।

२) इति श्रुतेः । अयमेव हि सर्वस्य
सर्वमेदावस्थो ज्ञातेत्येष सर्वज्ञः ।

एषोऽन्तर्याम्यन्तरनुप्रविश्य सर्वेषां

भ्तानां नियन्ताप्येष एव । अत

एव यथोक्तं समेदं जगत्प्रसूयत

इत्येष योनिः सर्वस्य । यत एवं

प्रभवश्राप्ययश्र प्रभवाप्ययौ हि

भृतानामेष एव ॥ ६ ॥

(प्राणसंज्ञक ब्रह्म) रूप बन्धनवाला है" इस श्रुतिसे अन्य मता वलिम्बयों- के सिद्धान्तानुसार [सर्वज्ञ परमेश्वर] इस प्राज्ञसे कोई विजातीय पदार्थ नहीं है। सम्पूर्ण भेदमें स्थित हुआ यही सबका ज्ञाता है; इसल्ये यह सर्वज्ञ है। [अतएव] यह अन्तर्यामी है अर्थात् समस्त प्राणियों के भीतर अनुप्रविष्ट होकर उनका नियमन करनेवाला भी यही हैं। इसीसे पूर्वोक्त भेदके सहित सारा ज्ञात् उत्पन्न होता है; इसल्ये यही सबका कारण है। क्यों कि ऐसा है इसल्ये यही समस्त प्राणियों का उत्पन्न और लयस्थान भी है।। ६।।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

-60:30

पक ही आत्माके तीन भेद अत्रैते रहोका भवन्ति— इसी अर्थमें ये रहोक हैं—

अत्रैतस्मिन् यथोक्तेऽर्थ एते | इलोका भवन्ति—

यहाँ इस पूर्वोक्त अर्थमें ये ऋोक

बहिष्प्रज्ञो विभुविश्वो ह्यन्तः प्रज्ञस्तु तेजसः । घनप्रज्ञस्तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्मृतः ॥ १ ॥

विभु विदव बहिष्प्रज्ञ है, तैजस अन्तःप्रज्ञ है तथा प्राज्ञ घनप्रज्ञ(प्रज्ञान-घन) है। इस प्रकार एक ही आत्मा तीन प्रकारसे कहा जाता है।। १।। बहिष्प्रज्ञ इति । पर्यायेण विहिष्प्रज्ञः' इत्यादि। इस दलोक-प्रिस्थानत्वात्सोऽहमिति स्मृत्या का तात्पर्य यह है कि क्रमशः तीन प्रतिसन्धानाच स्थानत्रयव्यतिरि-। क्तत्वमेक्रत्वं शुद्धत्वमसङ्गत्वं च रिसद्धमित्यभित्रायः। महामत्स्यादि-दृष्टान्तश्रुतेः ॥ १ ॥

स्थानोंवाला होने से और 'में वही हूँ' इस प्रकारकी स्मृतिद्वारा अनुसन्धान किया जानेके कारण आत्माका तीनों स्थानोंसे पृथक्त्व, एकत्व, शुद्धत्व और असङ्गत्व सिद्ध होता है, जैसा कि महामत्स्यादि दृष्टान्तका वर्णन करनेवाली श्रुति वतलाती है।।१॥

#### विश्वादिके विभिन्न स्थान

जागरितावस्थायामेव विश्वा-दीनां त्रयाणामनुभवप्रदर्शनार्थोऽ-यं श्लोकः— यह श्लोक कहा जाता है—

जाप्रत्-अवस्थामें ही विश्व आदि

# दक्षिणाक्षिमुखे विश्वो मनस्यन्तस्तु तैजसः। आकाशे च हृदि प्राज्ञिधा देहे व्यवस्थितः॥ २॥

दक्षिणनेत्ररूप द्वारमें विश्व रहता है, तैजस मनके भीतर रहता है, प्राज्ञ हृदयाकाशमें उपलब्ध होता है। इस प्रकार यह [ एक ही आत्मा ] शरीरमें तीन प्रकारसे स्थित है।। २॥

दक्षिणमक्ष्येव मुखं तस्मिन्-प्राथान्येन द्रष्टा स्थूलानां विश्वो-स्थूल पदार्थों के साक्षी विश्वका

दक्षिण नेत्र ही मुख (उपलब्धि-Sनुभृयते । "इन्धो ह वे नामैप अनुभव होता है। यह जो दक्षिण

\* जिस प्रकार किसी नदीमें रहनेवाला कोई बलवान् मत्स्य उसके प्रवाहसे विचलित न होकर उसके दोनों तटोंपर आता जाता रहता है; किन्तु उन तटोंसे पृथक् होनेके कारण उनके गुण-दोषोंसे युक्त नहीं होता तथा जिस प्रकार कोई बड़ा पक्षी आकाशमें खच्छन्दगतिसे उड़ता रहता है उसी प्रकार स्वप्न और जाम्रत् दोनों स्थानोंमें सञ्चार करनेवाला आत्मा एक, असङ्क और ग्रुद्ध है (देखिये बृ० उ० ४। ३। १८-१९) ऐसा मानना उचित ही है।

योऽयं दक्षिणेऽक्षनपुरुषः" ( वृ० उ० ४।२।२) इति श्रुतेः। इन्धो दीप्तिगुणो वैश्वानरः। आदित्यान्तर्गतो वैराज आत्मा चक्षुषि च द्रष्टैकः।

दक्षिणेऽक्षण्यक्षणोर्नियन्ता द्रष्टा

नन्वन्यो हिरण्यगर्भः क्षेत्रज्ञो

चान्यो देहस्वामी।

न, स्तो मेदानभ्युपगमात्। "एको देवः सर्वभृतेषु गृढः" ( खे ० उ० ६ । ११ ) इति श्रुतेः। ''क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत" (गीता १३। २) "अविभक्तं च भृतेषु विभक्त-मिव च स्थितम्" (गीता १३। १६)इति स्मृतेः । सर्वेषु करणे-प्वविशेषेऽपि दक्षिणाक्षण्युप-लिधिपाटबद्रश्नात्तत्र विशेषेण निर्देशो विश्वाय।

दक्षिणाक्षिगतो रूपं द्या नि-मीलिताक्षस्तदेव समरन्मनस्यन्तः-

नेत्रमें स्थित पुरुष है 'इन्यं' नामसे प्रसिद्ध हैं" इस श्रुतिसे भी यही प्रमाणित होता है। दीप्तिगुणविशिष्ट वैश्वानरको 'इन्ध' कहते हैं। आदित्यान्तर्गत वैराजसंज्ञक आत्मा और नेत्रोंमें स्थित साक्षी-ये दोनों एक ही हैं।

शङ्का-हिरण्यगर्भ अन्य है तथा दक्षिण नेत्रमें स्थित नेत्रेन्द्रियका नियन्ता और साक्षी देहका स्वामी क्षेत्रज्ञ अन्य है। [ उन दोनोंकी एकता कैसे हो सकती है ?]

समाधान-नहीं ऐसी बात नहीं है], क्योंकि उनका स्वाभाविक भेद नहीं माना गया, क्योंकि "सम्पूर्ण भूतोंमें एक ही देव छिपा हुआहै" इस श्रुतिसे तथा "हे भारत ! समस्त क्षेत्रोंमें क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान" "[वह वस्तुतः] विभक्त न होकर भी विभक्तके समान स्थित है" इत्यादि रमृतियोंसे भी [ यही बात सिद्ध होती है ]। सम्पूर्ण इन्द्रियोंमें समानरूपसे स्थित होनेपर भी दक्षिण नेत्रमें उसकी उपलव्धिकी स्पष्टता देखनेसे वहीं विद्वका विशेषरूपसे निर्देश किया जाता है।

दक्षिणनेत्रस्थित जीवात्मा रूप-को देखकर फिर नेत्र मूँद मनमें

१- जो जागरित अवस्थामें स्थूल पदार्थीका भोका होनेके कारण इद्ध-दीक्ष होता है।

स्वप्त इव तदेव वासनारूपामि-व्यक्तं पश्यति । यथात्र तथा स्वप्ते । अतो मनस्यन्तस्तु तैजसो-ऽपि विश्व एव ।

आकाशे च हृदि समरणाख्य-च्यापारोपरमे प्राज्ञ एकीभूतो घनप्रज्ञ एव भवतिः मनोव्यापा-राभावात्। दर्शनसारणे एव हि मनःस्पन्दितेः तदभावे हचेवा-विशेषेण प्राणात्मनावस्थानम् । "प्राणो हो वैतान्सर्वान्संवृङ्क्ते" (छा॰ उ॰ ४।३।३) इति श्रतेः। तैजसो हिरण्यगर्भो मन:-स्थत्वात् । ''लिङ्गं मनः" ( वृ० उ० ४।४।६)। ''मनोमयोऽयं पुरुषः" ( वृ० उ० ५ । ६ । १ ) इत्यादिश्रतिभ्यः।

उसीका स्मरण करता हुआ वासना-रूपसे अभिन्यक्त उसी रूपका स्वप्न-में उपलब्धकी तरह दर्शन करता है। जिस प्रकार इस अवस्थामें होता है, ठीक वैसा ही स्वप्नमें होता है। [इसल्चिये यह जाप्रत्में स्वप्न ही है] अतः मनके भीतर स्थित तैजस भी विश्व ही है।

तथा स्मरणरूप व्यापारके निवृत्त हो जानेपर हृदयाकाशमें स्थित प्राज्ञ मनोव्यापारका अभाव हो जानेके कारण एकीभूत और घनप्रज्ञ ही हो जाता है। दर्शन और स्मरण ही मनके स्फरण हैं, उनका अभाव हो जानेपर जो जीवका हृद्यके भीतर ही निर्विशेष प्राणरूपसे स्थित होना है [वही जाप्रत्में सुषुप्ति है]। "प्राण ही इन सबको अपनेमें लीन कर लेता है" इस श्रुतिसे यही प्रमाणित होता है। मनःस्थित होनेके कारण तैजस ही हिरण्यगर्भ "[ सत्रह अवयववाला ] मन'' "यह लि**झ** रूप मनोमय हैं" इत्यादि श्रुतियोंसे भी तिजस और हिरण्यगर्भकी अकता सिद्ध होती है ]।

क्योंकि तैजसकी उपाधि व्यष्टि मन है और हिरण्यगर्भकी समिष्ट मन तथा
 समिष्ट-व्यिष्टका परस्पर अभेद है।

१. यहाँ हिरण्यगर्भको ही 'पुरुष' कहा गया है।

ननु व्याकृतः प्राणः सुषुप्ते ।

तदात्मकानि करणानि भवन्ति।

कथमव्याकृतता ?

नैष दोषः, अन्याकृतस्य सुप्तौ देशकालविशेषाभा-प्राणानाम् वात् । यद्यपि प्राणा-अन्याकृतत्वम् भिमाने सति च्या-प्राणस्य तथापि पिण्ड-परिच्छित्रविशेषाभिमाननिरोधः प्राणे भवतीत्यच्याकृत एव प्राणः सुषुप्ते परिच्छित्राभिमानवताम् । प्राणलये परिच्छिना-प्राणोऽ**च्याकृतस्तथा** भिमानिनां प्राणाभिमानिनोऽप्यविशेषायत्ताव-च्याकृतता समाना प्रसवबीजातम-करवं च तद्ध्यक्षक्चैकोऽव्याकृता-

शङ्का-सुषुप्तिमें भी प्राण तो व्याकृत (विशेषभावापन्न) ही होता है बा ['प्राणो होवैतान्सर्वान्संवृ-ङ्क्ते' इस श्रुतिके अनुसार] इन्द्रियाँ भी प्राणरूप ही हो जाती हैं। फिर उसकी अव्याकृतता कैसे कही गयी?

समाधान-यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि अञ्याकृत पदार्थमें देशकाल्रुप विशेष भावका अभाव होता है। यद्यपि [जैसा कि स्वप्नावस्थामें होता है] प्राणका अभिमान रहते हुए तो उसकी ज्याकृतता है ही तथापि सुप्रावस्थामें प्राणमें पिण्डपरिच्छिन्न- विशेषका अभिमान [ अर्थात् यह मेरे शरीरसे परिच्छिन्न प्राण है— ऐसा अभिमान ] नहीं रहता; अतः परिच्छिन्न देहाभिमानियोंके लिये भी उस समय वह अञ्याकृत ही है।

जिस प्रकार प्राणका लय अर्थात् मृत्यु ] होनेपर परिच्छिन्न देहा-भिमानियोंका प्राण अञ्याकृतरूपमें रहता है उसी प्रकार प्राणाभिमानियों-को भी प्राणकी अविशेषता प्राप्त होनेपर उसकी अञ्याकृतता और प्रसव-बीजरूपता वैसी ही है। अतः [अञ्याकृत और सुषुप्ति] इन दोनों

<sup>\*</sup> क्योंकि सोये हुए पुरुषके पास बैठे हुए लोगोंको वह ऐसा ही दिखायी देता है।

वस्थः । परिच्छिनाभिमानिनामध्यक्षाणां च तेनैकत्वमिति
पूर्वोक्तं विशेषणमेकीभूतः प्रज्ञानचन इत्यायुपपन्नम् । तस्मिन्नुक्तहेतुत्वाच ।

कथं प्राणशब्दत्वमव्याकृतस्य।

"प्राणबन्धनं हि सोम्य मनः"

(छा० उ० ६।८।२) इति श्रुतेः"।

ननु तत्र "सदेव सोम्य"

( छा० उ० ६। २।१) इति

प्रकृतं सद्ब्रह्म प्राणशब्दवाच्यम्।

नैप दोषः, बीजात्मकत्वाम्युप्राणशब्दस्य पगमात्सतः। यद्यपि
बीजब्रह्म- सद्ब्रह्म प्राणशब्दवाच्यं
परत्वम् तत्र तथापि जीवप्रसवबीजात्मकत्वमपरित्यज्यैव प्राणशब्दत्वं सतः सच्छब्दवाच्यता च। यदि हि निर्वीजरूपं
विवक्षितं ब्रह्माभविष्यत् "नेति

अवस्थाओं का साक्षी भी अव्याकृत अवस्थामें रहनेवाला एक ही चितन आत्मा है। परिच्छिन्न देहों के अभि-मानी और उनके साक्षियों की उसके साथ एकता है; अतः [प्राज्ञके लिये] 'एकी भूतः प्रज्ञानघनः' आदि पूर्वोक्त विशेषण उचित ही हैं; विशेषतः इसलिये भी, क्यों कि इसमें [अधिदैव, अञ्याकृत और अध्यातम प्राज्ञकी एकतारूप] उपर्युक्त हेतु भी विद्यमान है।

शङ्का-किन्तु अन्याकृत 'प्राण' शन्दवाच्य कैसे हुआ ?

समाधान-"हे सोम्य ! मन प्राणके ही अधीन है" इस श्रुतिके अनुसार।

शङ्का-किन्तु वहाँ तो "सदेव सोम्य" इस श्रुतिके अनुसार प्रसङ्गप्राप्त सद्ब्रह्म ही 'प्राण' शब्दका वाच्य है।

समाधान-वहाँ यह दोष नहीं हो सकता, क्योंकि [ उस प्रसङ्गमें ] सद्ब्रह्मकी बीजात्मकता स्वीकार की है। यद्यपि वहाँ 'प्राण' शब्दका वाच्य सद्ब्रह्म है तथापि जीवोंकी उत्पत्तिकी बीजात्मकताका त्याग न करते हुए ही उस सद्ब्रह्ममें प्राणशब्दत्व और 'सत्' शब्दका वाच्यत्व माना गया है! यदि वहाँ

४।५।१५) "यतो वाचो निवर्तन्ते" (तै० उ० २। ६) ''अन्यदेव तद्विदितादथो अवि-दितात्" (के० उ० १ । ३) इत्यवक्ष्यत "न सत्तनासदुच्यते" (गीता १३।१२) इति समृतेः। निर्वीजतयैव चेत्सित लीनानां सुषुप्तप्रलययोः पुनरुत्थानानु-पपत्तिः स्थात्। मुक्तानां च पुनरुत्पत्तिप्रसङ्गः, बीजाभावा-विशेषात्। ज्ञानदाह्यवीजाभावे च ज्ञानानथँक्यप्रसङ्गः। तस्मात्सवीज-त्वाभ्युपगमेनैव सत: प्राणत्व-व्यपदेशः सर्वश्रुतिषु च कारणत्व-च्यपदेशः ।

'सत्' शब्दसे निर्वीजन्नहा कहना इष्ट हो तो उसे "यह नहीं हैं, यह नहीं हैं" "जहाँ से वाणी छौट आती हैं" "वह विदितसे अन्य है और अविदितसे भी ऊपर हैं" इत्यादि प्रकारसे कहा जायगा, जैसा कि "वह न सत् कहा जाता है और न असत्" इस स्मृतिसे भी सिद्ध होता है।

और यदि वहाँ [ 'सत्' शब्दसे ] ब्रह्मका निर्वीजरूपसे ही निर्देश करना इष्ट हो तो सुषुप्ति और प्रलय (मरण) अवस्थामें सत्में लीन हुए पुरुषोंका फिर उठना [अर्थात् उत्पन्न होना ] सम्भव नहीं होगा तथा मुक्त पुरुषोंके पुनः उत्पन्न होनेका प्रसङ्ग उपिश्वत हो जायगा, **%क्योंकि** [ मुक्त और सत्में लीन हुए पुरुषोंमें ] बीजत्वका अभाव समान ही है तथा ज्ञानसे द्ग्ध होने-वाले बीजका अभाव होनेपर ज्ञान-की व्यर्थताका भी प्रसङ्ग उपस्थित हो जायगा। अतः सद्ब्रह्मकी सबीजता स्वीकार करके ही उसका प्राणरूपसे समस्त श्रुतियोंमें कारणरूपसे उहेख किया गया है।

# क्यों कि निर्धीं जब्हामें लीन हुए मुक्तों का पुनर्जन्म माना नहीं गया और यदि उस अवस्थामें भी पुनर्जन्म स्वीकार किया जाय तो मुक्ति हो जानेके बाद भी पुनर्जन्म मानना पड़ेगा।

अत एव "अक्षरात्परतः परः" (मु॰ उ०२। १। २)। "सवाद्याभ्यन्तरो ह्यजः" ( मु० उ०२।१।२)। "यतो बाचो निवर्तन्ते" (तै० उ०२। ६)। "नेति नेति" ( वृ० उ० थ। ४। २२ ) इत्यादिना बीज-व्यापनयनेन व्यपदेशः। तामबीजावस्थां तस्यैव प्राज्ञशब्द-वाच्यस्य त्रीयत्वेन देहादिसंबन्ध-जाग्रदादिरहितां पारमार्थिकीं पृथग्वक्ष्यति । बीजावस्थापि न कि श्चिद वेदिषमित्यु त्थितस्य प्रत्ययदर्शनादेहेऽनुभूयत एवेति त्रिधा देहे च्यवस्थित इत्युच्यते। २।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* इसीलिये "वह पर अक्षरसे भी पर है" "वह बाह्य (कार्य) और अभ्यन्तर (कारण) के सहित जिनका अधिष्ठान होनेके कारण अजन्मा है" "जहाँसे वाणी छौट आती है" "यह नहीं है, यह नहीं है" इत्यादि श्रुतियोंद्वारा ग्रुद्ध त्रह्मका निर्देश बीजवत्त्वका निरास करके ही किया गया है। उस 'प्राज़' शब्दवाच्य जीवकी, देहादिसम्बन्ध तथा जामत् आदि अवस्थासे रहित, उस पारमार्थिकी अबीजावस्थाका तुरीयरूपसे अलग वर्णन करेंगे। वीजावस्थामें भी जायत होनेपर 'मुझे कुछ भी पता नहीं रहा' ऐसी प्रतीति देखनेसे शरीरमें अनुभव होता ही है। इसीसे 'वह देहमें तीन प्रकारसे स्थित हैं' ऐसा कहा गया है।। २।।

विद्वादिका त्रिविध भोग

# विश्वो हि स्थूलभुङ्नित्यं तैजसः प्रविविक्तभुक् । आनन्द्भुक्तथा प्राज्ञिक्षधा भोगं निबोधत ॥ ३॥

विश्व सर्वदा स्थूल पदार्थोंको ही भोगनेवाला है, तैजस सूक्ष्म पदार्थां-का भोक्ता है तथा प्राज्ञ आनन्दको भोगनेवाला है; इस प्रकार इनका तीन तरहका भोग जानो ॥ ३॥

स्थूलं तर्पयते विश्वं प्रविविक्तं तु तैजसम्। आनन्द्श्च तथा प्राज्ञं त्रिधा तृप्तिं निबोधत ॥ ४ ॥ \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

स्थूल पदार्थ विश्वको तृप्त करता है, सूक्ष्म तैजसकी तृप्ति करने-वाला है तथा आनन्द प्राज्ञकी, इस प्रकार इनकी तृप्ति भी तीन तरहकी समझो ॥ ४॥

उक्तार्थों क्लोको ॥ ३-४ ॥ | इन दोनों क्लोकोंका अर्थ कहा जा चुका है।। ३-४॥

-**%**※%—

त्रिविध भोका और भोग्यके ज्ञानका फल

त्रिषु धामसु यद्भोज्यं भोक्ता यश्च प्रकीर्तितः। वेदैतदुभयं यस्तु स भुञ्जानो न लिप्यते॥ ५॥

[ जायत्, खप्न और सुषुप्ति-इन ] तीनों स्थानोंमें जो भोज्य और भोक्ता बतलाये गये हैं-इन दोनोंको जो जानता है, वह [भोगोंको] भोगते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होता।। ५॥

धांमस जाग्रदादिष् । स्थूलगविविक्तानन्दाख्यं भोज्य-मेकं त्रिधाभूतम्। यश्च विश्व-तैजसप्राज्ञाख्यो भोक्तैकः सोऽह-मित्येकत्वेन प्रतिसन्धानाद्द्रष्ट्-त्वाविशेषाच प्रकीर्तितः; यो वेदै-तदुभयं भोज्यभोक्तृतयानेकथा भिन्नं स भुञ्जानो न लिप्यते; भोज्यस्य सर्वस्यैकस्य भोक्तु-भींज्यत्वात्। न हियस्य यो विषयः

जायत् आदि तीन स्थानोंमें जो स्थूल, सूक्ष्म और आनन्दसंज्ञक तीन भेदोंमें बँटा हुआ एक ही भोज्य है और 'वह मैं हूँ' इस प्रकार एकरूपसे अनुसन्धान किये जाने तथा द्रष्टृत्वमें कोई विशेषता न होनेके कारण विश्व, तैजस और प्राज्ञनामक जो एक ही भोक्ता बतलाया गया है-इस प्रकार भोज्य और भोक्तारूपसे अनेक प्रकार विभिन्न हुए इन दोनों (भोक्ता और भोज्य ) को जो जानता है वह भोगता हुआ भी लिप्त नहीं होता, क्योंकि समस्त भोज्य एक ही भोक्ताका भोग है। जैसे अग्नि अपने विषय काष्टादिको जलाकर [न्यूना-धिक नहीं होता। अपने स्वरूपमें

स तेन हीयते वधते वाः न | सदा समान रहता है ] उसी प्रकार ह्यग्निः स्वविषयं दग्ध्वा काष्टादि तद्रत्।। ५॥

जिसका जो विषय होता है वह उस विषयके कारण हास अथवा वृद्धिको प्राप्त नहीं होता ॥ ५॥

- · s = t = 2 -

#### प्राण ही सवकी सृष्टि करता है प्रभवः सर्वभावानां सतामिति विनिश्चयः। सर्वं जनयति प्राणइचेतोंऽशून्पुरुषः पृथक्।। ६॥

यह सुनिश्चित बात है कि जो पदार्थ विद्यमान होते हैं उन्हीं सबकी उत्पत्ति हुआ करती है। बीजात्मक प्राण ही सबकी उत्पत्ति करता है और चेतनात्मक पुरुष चैतन्यके आभासभूत जीवोंको अलग-अलग प्रकट करता है।। ६।।

सतां विद्यमानानां स्वेनाविद्या-कृतनामरूपमायास्वरूपेण भावानां विश्वतैजसप्राज्ञ मेद्ानां प्रभव उत्पत्तिः । वक्ष्यति च-"वन्ध्यापुत्रो न तत्त्वेन मायया वापि जायते" इति। द्यसतामेव जन्म स्याद्रब्रह्मणो-ऽच्यवहार्यस्य ग्रहणद्वाराभावाद-सत्त्वप्रसङ्गः। दृष्टं च रज्जुसर्पादी-नामविद्याकृतमायाबीजोत्पन्नानां रज्ज्वाद्यातमना सत्त्वम् । न हि निरास्पदा रज्जुसर्पमृगत्विण-कादयः कचिद्रपलभ्यन्ते

सत् अर्थात् अपने अविद्याकृत् नामरूपात्मक मायिक स्वरूपसे विद्यमान विश्व, तैजस और प्राज्ञ भेदवाले सम्पूर्ण पदार्थीकी उत्पत्ति हुआ करती है। आगे (प्रक० ३ का० २८ में) यह कहेंगे भी कि "वन्ध्यापुत्र न तो वस्तुतः और न मायासे ही उत्पन्न होता है।" यदि असत (स्वरूपसे अविद्यमान) पदार्थोंकी ही उत्पत्ति हुआ करती तो अव्यवहार्थ ब्रह्मको ब्रहण करनेका कोई मार्ग न रहनेसे उसकी असत्ताका प्रसङ्ग उप-स्थित हो जाता। अविद्याकृत माया-मय बीजसे उत्पन्न हुए रज्जुसर्पादिकी भी रज्जु आदिरूपसे सत्ता देखी गयी। केनचित्। यथा रज्ज्यां प्राक्सपोंत्पत्ते रज्ज्यात्मना सर्पः सन्नेवासीत्, एवं सर्वभावा-नाष्ट्रत्पत्तेः प्राक्त्राणवीजात्मनैव सत्त्रम्। इत्यतः श्रुतिरिप वक्ति— "ब्रह्मवेदम्" (मु॰ उ॰ २।२।११) "आत्मैवेदमम् आसीत्" (चृ॰ उ॰ १।४।१) इति।

जनयति प्राणक्चेतों-**S**शूनंशव रवेश्विदात्मकस्य इव प्रहास्य चेतोरूपा जलाईसमाः प्राज्ञतैजसविश्व भेदेन देवतिर्य-गादिदेहमेदेषु विभाव्यमाना-वचेतोंऽशवोयेतान्प्ररुषः पृथग्विषय-भावविरुक्षणानग्निविस्फुलिङ्गचत् सलक्षणाञ्जलार्कवच जीवलक्षणां-स्त्वतरान् सर्वभावान् प्राणो बीजात्मा जनयति ''यथोर्ण-नाभिः''(मु० उ० १।१।७)"यथा-ग्नेः क्षुद्राविस्फुलिङ्गाः" (बृ० उ० २।१।२०) इत्यादिश्रुतेः ॥ ६ ॥

है किसी भी पुरुषने निराश्रय रज्जु-सर्प अथवा मृगतृष्णा आदि कभी नहीं देखे। जिस प्रकार सर्पकी उत्पत्ति-से पूर्व वह रज्जुमें रज्जुरूपसे सत् ही था उसी प्रकार समस्त पदार्थ अपनी उत्पत्तिसे पूर्व प्राणात्मक बीज-रूपसे सत् ही थे। इसीसे श्रुति भी कहती है—"यह ब्रह्म ही हैं" "पहले यह आत्मा ही था" इत्यादि।

\*\*\*\*\*\*\*\*

सब पदार्थांको बीजरूप प्राण ही उत्पन्न करता है। तथा जो जलमें प्रतिबिम्बित सूर्यके समान देव, मनुष्य और तिर्यगादि विभिन्न शरीरोंमें प्राज्ञ, तैजस एवं विश्वरूपसे भासमान चिदात्मक पुरुषके किरणरूप चिदाभास हैं, उन विषयभावसे विलक्षण तथा अग्निकी चिनगारी और जलमें प्रतिबिम्बित सूर्यके समान सजातीय जीवोंको पुरुष अलग ही उत्पन्न करता है। उनके सिवा अन्य समस्त पदार्थींको बीजात्मक . प्राण उत्पन्न करता है, जैसा कि "जिस प्रकार मकड़ी जिला बनाती है ]" तथा "जैसे अग्निसे छोटी-छोटी चिनगारियाँ निकलती हैं" इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध होता है।। ६॥

\*\*\*\*\*\*\*\*

सृष्टिके विषयमें भिन्न-भिन्न विकल्प

# विभृतिं प्रसवं त्वन्ये मन्यन्ते सृष्टिचिन्तकाः। स्वप्नमायासरूपेति सृष्टिर्न्यैविंकल्पिता॥ ७॥

सृष्टिके विषयमें विचार करनेवाले दूसरे लोग भगवान्की विभूतिको ही जगत्की उत्पत्ति मानते हैं तथा दूसरे लोगोंद्वारा यह सृष्टि स्वप्न और मायाके समान मानी गयी है।। ७।।

विभृतिविंस्तार ईश्वरस्य सृष्टि-रिति सृष्टिचिन्तका मन्यन्ते न तु परमार्थचिन्तकानां सृष्टावादर इत्यर्थः। "इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते" ( वृ० उ० २।५।१६ ) इति श्रुतेः। न हि मायाविनं स्त्रमाकाशे निक्षिप्य सायुधमारु चुशुर्गीचरतामतीत्य खण्डग्रशिकननं पतितं प्रनरुत्थितं च पश्यतां तत्कृत-मायादिसतत्त्वचिन्तायामादरो भवति । तथैवायं मायाविनः सूत्र-प्रसारणसमः सुषुप्तस्वप्नादिविका-सस्तदारू दमायाविसमश्च तत्स्थः

यह सृष्टि ईश्वरकी विभूति यानी उसका विस्तार है-ऐसा सृष्टिके विषयमें विचार करनेवाले लोग मानते हैं। तात्पर्य यह है कि परमार्थ-चिन्तन करनेवालोंका सृष्टिके विषयमें आदर नहीं होता; जैसा कि "इन्द्र-(परमात्मा) मायासे अनेक रूपवाला हो जाता है" इस श्रुतिसे सिद्ध होता है, किवल बहिर्मुख पुरुष ही उसकी उत्पत्तिके विषयमें तरह-तरहकी कल्पना किया करते हैं ]। आकाशमें सूत फेंककर उसपर शस्त्रोंसहित आरुढ़ हो नेत्रेन्द्रियकी पहुँचसे परे जाकर युद्धके द्वारा अनेकों दकड़ोंमें विभक्त होकर गिरे हुए मायावीको पुनः उठता देखने-वाले पुरुषोंको उसकी रची हुई माया आदिके स्वरूपके चिन्तनमें आदर नहीं होता। उस मायावीके सूत्र-विस्तारके समान ही ये सप्रिप्त एवं स्वप्नादिके विकास हैं; तथा उस (सूत्र) पर चढ़े हुए मायावीके समान ही उन (सुप्रिप्त आदि

प्राज्ञतैजसादिः। स्त्रतदारूढाभ्यामन्यः परमार्थमायावी स एव
भूमिष्ठो मायाच्छन्नोऽदृश्यमान एव
स्थितो यथा तथा तुरीयाख्यं
परमार्थतन्त्रम्। अतस्तचिन्तायामेवादरो मुम्रुश्लूणामार्याणां न
निष्प्रयोजनायां सृष्टावादर इत्यतः
सृष्टिचिन्तकानामेवैते विक्रन्पा
इत्याह—स्वप्नमायास्रूपेति ।
स्वप्नरूपा मायास्रूपा चेति ॥७॥

अवस्थाओं ) में स्थित तैजस आदि हैं। किन्तु वास्तविक मायावी तो सूत्र और उसपर चहे हुए मायावीसे भिन्न है और वही जैसे मायासे आच्छादित रहनेके कारण दिखलायी न देता हुआ ही पृथिवीपर स्थित रहता है वैसा ही तुरीयसंज्ञक परमार्थ तत्त्व भी है। अतः मोक्षकामी आर्थ पुरुषोंका उसीके चिन्तनमें आदर होता है। प्रयोजनहीन सृष्टिमें उनका आद्र नहीं होता। अतः ये सब विकल्प सृष्टिका चिन्तन करनेवालोंके ही हैं: इसीसे कहा है-'स्वप्नमायासरूप इति' अर्थात् [दूसरे इसे] स्वप्नरूपा और मायारूपा [बतलाते हैं]।।।।।

- 484-

इच्छामात्रं प्रभोः सृष्टिरिति सृष्टौ विनिश्चिताः । कालात्प्रसूतिं भूतानां मन्यन्ते कालचिन्तकाः ॥ ८॥

कोई-कोई सृष्टिके विषयमें ऐसा निश्चय रखते हैं कि 'प्रमुकी इच्छा ही सृष्टि है।' तथा कालके विषयमें विचार करनेवाले [ज्योतिषी लोग] कालसे ही जीवोंकी उत्पत्ति मानते हैं।। ८।।

इच्छामात्रं प्रभोः सत्यसंकल्प-त्वात्सृष्टिर्घटादिः संकल्पनामात्रं न संकल्पनातिरिक्तम् । कालादेव सृष्टिरिति केचित् ॥ ८ ॥

भगवान् .सत्यसंकर्प हैं, अतः घटादिकी सृष्टि प्रभुका संकर्पमात्र है—उनके संकर्पसे भिन्न नहीं है। तथा कोई-कोई 'सृष्टि कालहीं से हुई है' ऐसा कहते हैं।। ८।।

## भोगार्थं स्टष्टिरित्यन्ये क्रीडार्थमिति चापरे। देवस्यैष स्वभावोऽयमातकामस्य का स्पृहा॥ ६॥

कुछ लोग 'सृष्टि भोगके लिये हैं' ऐसा मानते हैं और कुछ 'क्रीडाके लिये हैं' ऐसा समझते हैं। [परन्तु वास्तवमें तो] यह भगवान्का स्वभाव ही है; क्योंकि पूर्णकामको इच्छा ही क्या हो सकती हैं? ॥ ९॥

भोगार्थं क्रीडार्थमिति चान्ये

सृष्टि मन्यन्ते । अनयोः पक्षयो-र्षृणां देवस्येष स्वभावोऽयमिति देवस्य स्वभावपक्षमाश्रित्य, सर्वेषां वा पक्षाणामाप्तकामस्य का स्षृहेति । न हि रज्ज्वादीनामविद्यास्वभाव-व्यतिरेकेण सर्पाद्याभायत्वे कारणं शक्यं वक्तम् ॥ ६ ॥ दूसरे लोग सृष्टिको 'यह भोगार्थ अथवा क्रीडार्थ हैं'-ऐसा मानते हैं। 'देवस्यैप स्वमावोऽयम्' इस वाक्य-से देवके स्वभावपक्षका आश्रय लेकर इन दोनों पक्षोंको दोषयुक्त बतलाते हैं। अथवा 'आप्तकामस्य का स्पृहा' यह चौथा पाद सभी पक्षोंको दोषयुक्त बतलानेवाला है; क्योंकि अविद्यारूप अपने स्वभावके विना रज्जु आदिका सर्पादिकी अभिन्यक्तिमें कारणत्व नहीं बतलाया जा सकता।। ९।।

-C:\*:>

#### चतुर्थं पादका विवरण

चतुर्थः पादः क्रमप्राप्तो वक्तव्य

इत्याह—नान्तःप्रज्ञमित्यादिना।

सर्वशब्दप्रवृत्ति निमित्तशून्यत्वा-

त्तस्य शब्दानभिधेयत्वमिति

अब क्रमसे प्राप्त हुआ चौथा पाद भी बतलाना है, अतः यही बात 'नान्तः प्रज्ञम्' इत्यादि मन्त्रसे कहते हैं। वह (चौथा पाद) सम्पूर्ण शब्द प्रवृत्तिके निमित्तसे रहित है, अतः शब्दसे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिये श्रुति [अन्तः प्रज्ञत्व आदि] विशेष भावका विशेषप्रतिषेधेनैव च तुरीयं निर्दिदिक्षति।

श्र्न्यमेव तर्हि तत्।

नः मिथ्याविकरपस्य निर्निमित्तत्वाजुपपत्तेः। न हि रजतसर्पपुरुषमृगतृष्णिकादिवि-कल्पाःश्चक्तिकारज्जुस्थाण्षरादि-व्यतिरेकेणावस्त्वास्पदाः शक्याः कल्पयितुम्।

एवं तर्हि प्राणादि सर्वविकल्पा-

स्पदत्वातुरीयस्य शब्दवाच्यत्वम्

इति न प्रतिषेधैः प्रत्याय्यत्वम् ।

उदकाधारादेरिव घटादेः । नः प्राणादिविकल्पस्यासत्त्वा-

च्छक्तिकादिष्विव रजतादेः

न हि सदसतोः सम्बन्धः शब्द-

प्रवृत्तिनिमित्तभागवस्तुत्वात्

नापि प्रमाणान्तरविषयत्वं स्वरूपेण

गवादिवत्; आत्मनो निरुपाधि-

कत्वात्। गवादिवन्नापि जाति-

प्रतिषेध करके ही उस तुरीयका निर्देश करनेमें प्रवृत्त होती है। पूर्व०-तब तो वह शुन्यक्त ही

\*\*\*\*\*\*\*

हुआ।

सिद्धान्ती-नहीं; क्योंकि मिथ्या विकल्पका बिना किसी निमित्तके होना सम्भव नहीं है। चाँदी, सर्प, पुरुष और मृगतृष्णा आदि विकल्प [क्रमशः] सीपी, रस्ती, ठूँठ और ऊसर आदिके बिना निराश्रय ही कल्पना नहीं किये जा सकते।

पूर्व०-यदि ऐसी वात है तव तो प्राणादि सम्पूर्ण विकल्पका आश्रय होनेके कारण वह तुरीय शब्दका वाच्य सिद्ध होता है; जल-के आधारभूत घट आदिके समान [अन्तःप्रज्ञत्वादिके] प्रतिषेधद्वारा उसकी प्रतीति नहीं करायी जा सकती।

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है;
क्योंकि शुक्ति आदिमें प्रतीत होनेवाली चाँदी आदिके समान प्राणादि
विकल्प असद्रूप है तथा सत् और
असत्का सम्बन्ध अवस्तुरूप होनेके
कारण शब्दकी प्रवृत्तिका हेतु नहीं
हो सकता; और न गौ आदिके
समान वह स्वरूपसे किसी अन्य
प्रमाणका ही विषय हो सकता है,
क्योंकि आत्मा उपाधिरहित है।
इसी प्रकार अद्वितीयरूप होनेके

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

मत्त्वमद्भितीयत्वेन सामान्य-विशेषाभावात् । नापि क्रियावत्वं पाचकादिवद्विक्रियत्वात् नापि गुणवत्त्वं नीलादिव-निर्गुणत्वात् । अतो नामिधानेन निर्देशमहीति।

शशविषाणादिसमत्वानिरर्थ-कत्वं तर्हि । व्यक्ति व्यक्ति

नः आत्मत्वावगमे तुरीय-तुरीयावगमस्य स्थानात्मतृष्णाच्या-वृत्तिहेतुत्वाच्छक्ति-सार्थकत्वम कावगम इव रजत-तृष्णायाः । न हि तुरीयस्थात्म-त्वावगमे सत्यविद्यातृष्णादिदो-पाणां सम्भवोऽस्ति । न च तरी-यस्यात्मत्वानवगमे कारणमस्तिः सर्वोपनिषदां तादर्थ्येनोपक्षयात । "तत्त्वमसि" (छा०उ०६।८।१६) ''अयमात्मा ब्रह्म'' ( बृ० उ० २ | ५ | १९ ) "तत्सत्यं स आत्मा" (छा॰ उ॰ ६।८।१६) ''यत्साक्षादपरोक्षादब्रह्म'' ( बृ० उ० ३ । ४ । १) "सबाह्या-भ्यन्तरो ह्यजः" ( मु० उ० २ ।

कारण सामान्य अथवा भावका अभाव होनेसे उसमें गौ आदिके समान जातिमत्त्व भी नहीं है। और न अविकारी होनेके कारण उसमें पाचकादिके समान क्रियावत्व तथा निर्मण होनेके कारण नीलता आदिके समान गुणवत्त्व ही है। इसलिये उसका किसी भी नामसे निर्देश नहीं किया जा सकता।

पूर्व०-तब तो शशश्ङ्वादिके समान असद्भ होनेके कारण उसकी निर्थकता ही सिद्ध होती है।

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि शक्तिका ज्ञान होनेपर जिस प्रकार [ उसमें आरोपित ] चाँदीकी तृष्णा नष्ट हो जाती है उसी प्रकार तुरीय हमारा आत्मा है-ऐसा ज्ञान होनेपर वह अनात्मसम्बन्धिनी तृष्णाको निवृत्त करनेका कारण होता है। त्ररीयको अपना आत्मा जान छेनेपर अविद्या एवं तृष्णादि दोषोंकी सम्भावना नहीं रहती। और तुरीय-को अपने आत्मस्वरूपसे न जाननेका कोई कारण भी नहीं है, क्योंकि "तत्त्वमसि" "अयमात्मा ब्रह्म" "तत्सत्यं स आत्मा" "यत्साक्षाद-

१।२)। "आत्मैवेद सर्वम्" ( छा० उ० ७। २५।२) इत्यादीनाम्।

सोऽयमात्मा परमार्थापरमार्थरूपश्रतुष्पादित्युक्तस्त्रस्यापरमार्थरूपमिवद्याकृतं रज्जुसपीदिसमम्रक्तं पादत्रयलक्षणं बीजाङ्कुरस्थानीयम् । अथेदानीमवीजात्मकं परमार्थस्त्ररूपं रज्जुस्थानीयं सपीदिस्थानीयोक्तस्थानत्रयनिराकरणेनाह—नान्तःप्रज्ञमित्यादि ।

परोक्षाद्ब्रह्म" "सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः" "आत्मैवेद् सर्वम्" इत्यादि समस्त उपनिषद्वाक्योंका पर्यवसान इसी अर्थमें हुआ है।

वह यह आत्मा परमार्थ और अपरमार्थ रूपसे चार पादवाला है— ऐसा कहा है। उसका बीजाङ्कर-स्थानीय पादत्रयस्वरूप अपरमार्थ-रूप रञ्जुसर्पादिके समान अविद्या-जिनत कहा गया है। अब सर्पादि-स्थानीय उक्त तीनों पादोंका निराकरण कर 'नान्तः प्रज्ञम्' इत्यादि रूपसे उसके रञ्जुस्थानीय अबीजात्मक परमार्थस्वरूपका वर्णन करते हैं—

#### तुरीयका खरूप

नान्तःप्रज्ञं, न बहिष्प्रज्ञं, नोभयतःप्रज्ञं, न प्रज्ञान-घनं, न प्रज्ञं, नाप्रज्ञम् अहृष्टमञ्यवहार्यमण्राह्यम-लक्षणमचिन्त्यमञ्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसारं, प्रपञ्चो-पशमं, शान्तं, शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते। स आत्मा, स विज्ञेयः ॥ ७॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

नन्वात्मनश्रतुष्पाच्वं प्रतिज्ञाय

पादत्रयकथनेनैव चतुर्थस्यान्तः-प्रज्ञादिभ्योऽन्यत्वे सिद्धे नान्तः-प्रज्ञमित्यादिप्रतिषेघोऽनर्थकः ।

नः सर्पादि विकल्पप्रतिषेधेनैव आत्मावगतौ रज्जुस्बरूपप्रतिपत्ति-अनात्मप्रतिषेध वत्त्र्यवस्थस्यैवात्म-एव प्रमाणम् नस्तुरीयत्वेन प्रति-पिपादि यिपितत्वातः

"तत्त्वमिस" ( छा० उ० ६। ८। १६ ) इतिवत् । यदि हि च्यव-स्थात्मविरुक्षणं तुरीयमन्यत्तत्प्र-तिपत्तिद्वाराभावाच्छास्त्रोपदेशा-नर्थक्यं शुन्यतापत्तिर्वा । रज्जरिव सर्पादिभिविकरूप्य-मानास्थानत्रयेऽप्यात्मैक एवान्तः-प्रज्ञादित्वेन विकरूप्यते यदा

तदान्तःप्रज्ञत्वादिप्रतिषेधविज्ञान-

पूर्व०-किन्तु आत्मा चार पादों-वाला है — ऐसी प्रतिज्ञाकर उसके तीन पादोंका वर्णन कर देनेसे ही चौथे पादका अन्तः प्रज्ञादि विशेषणों-से भिन्न होना तो सिद्ध ही हैं; अतः यह "नान्तः प्रज्ञम्" इत्यादि प्रतिषेध तो व्यर्थ ही है।

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है: क्योंकि जिस प्रकार सर्पादि विकल्प-का प्रतिषेध करनेसे ही रज्जुके स्वरूपका ज्ञान हो जाता है उसी प्रकार, जैसा कि "तत्त्वमिस" इत्यादि वाक्यमें देखा जाता है, [जाप्रदादि] तीनों अवस्थाओं में स्थित आत्माका ही तुरीयरूपसे प्रतिपादन करना इष्ट है। यदि तुरीय आत्मा अवस्थात्रयविशिष्ट आत्मासे सर्वथा भिन्न होता तो उसकी उपलब्धिका कोई उपाय न रहनेके कारण शास्त्रोपदेशकी व्यर्थता अथवा शून्यवादकी प्राप्ति हो जाती। जब कि सर्पादि (सर्प, धारा, भच्छिद्रादि) रूपसे विकल्पित रज्जुके समान [जाप्रदादि ] तीनों स्थानोंमें एक ही आत्मा अन्तःप्रज्ञादिरूपसे विकल्पित हो रहा है तब तो अन्तःप्रज्ञत्वादिके प्रतिषेधविज्ञानरूप प्रमाणकी उत्पत्ति-के समकाल ही आत्मामें अनर्थ- प्रमाणसमकालमेवात्मन्यनर्थप्रपञ्चनिवृत्तिलक्षणपत्लं परिसमाप्तम्,
इति तुरीयाधिगमे प्रमाणान्तरं
साधनान्तरं वा न मृग्यम्।
रज्जुसपंविवेकसमकाल इव
रज्ज्वां सपीनवृत्तिफले सति
रज्ज्वधिगमस्य।

येषां पुनस्तमोऽपनयच्यतिरेकेण घटाधिगमे प्रमाणं च्याप्रियते तेषां छेद्यावयवसम्बन्धवियोग्-च्यतिरेकेणान्यतरावयवेऽपि-च्छिदिच्याप्रियत इत्युक्तं स्यात् । यदा पुनर्घटतमसोविंवेककरणे प्रवृत्तं प्रमाणमनुपादित्सिततमो- \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

प्रपद्धकी निवृत्तिरूप फल सिद्ध हो
जाता है; अतः तुरीयका साक्षात्कार
करनेके लिये इसके सिवा किसी
अन्य प्रमाण अथवा साधनकी खोज
करनेकी आवश्यकता नहीं है; जैसे
कि रज्जु और सर्पका विवेक होनेके
समानकालमें ही रज्जुमें सर्पनिवृत्तिरूप फलकी प्राप्ति होते ही रज्जुका
ज्ञान हो जाता है [ उसी प्रकार
यहाँ समझना चाहिये ]।

किन्तु जिनके मतमें घटज्ञानमें अन्धकारकी निवृत्तिके सिवा किसी और कार्यमें भी प्रमाणकी प्रवृत्ति होती हैं उनका तो मानो ऐसा कथन है कि छेद्य पदार्थों के अवयवोंका सम्बन्धविच्छेद करनेके अतिरिक्त भी छेदनिक्रयाका वस्तुके किसी एक अवयवमें कोई ज्यापार होता है। \*

छेद्यं अवयवोंका सम्बन्धच्छेद करनेमें प्रवृत्त छेदनिक्रया जिस

१. यदि प्रमाण अज्ञानका ही निवर्तक है तो विषयके स्फ्ररण होनेका तो

<sup>\*</sup> तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अन्धकारमें रहते हुए घटका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये अन्धकारकी निवृत्तिमात्र ही आवश्यक है, अन्य किसी कियाकी अपेक्षा नहीं है उसी प्रकार तुरीयका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये उसमें आरोपित अन्तः प्रज्ञत्वादिका निषेध ही कर्तव्य है। जो लोग घटज्ञानमें अन्धकार-निवृत्तिके सिवा उसके उत्पादक-प्रमाणका कोई और ब्यापार भी स्वीकार करते हैं वे मानो ऐसा कहते हैं कि छेदनिक्रया छेद्यपदार्थके अवयवीका सम्बन्धक्छेद करनेके सिवा उसके किसी भी अवयवमें कोई अन्य कार्य भी कर देती है। परन्तु यह बात सर्वसम्मत है कि छेदनिक्रयाका अवयविद्देषणके सिवा कोई अन्य व्यापार नहीं होता। इसीलिये उनका कथन माननीय नहीं है।

छिदिरिव-निवृत्तिफलावसानं च्छेद्यावयवसम्बन्धविवेककरणे तद्वयवद्वैधीभावफला-प्रवृत्ता वसाना तथा नान्तरीयकं घट-विज्ञानं न तत्प्रमाणफलम्। तद्वद्धात्मन्यध्यारो-पितान्तः प्रज्ञत्वादि विवेककरणे प्रवृत्तस्य प्रतिषेधविज्ञानप्रमाणस्य अनुपादितिसतान्तःप्रज्ञत्वादिनि-वृत्तिव्यतिरेकेणत्रीये व्यापारो-पपत्तिः। अन्तःप्रज्ञत्वादिनि-वृत्तिसमकालमेव प्रमातृत्वादि-भेदनिवृत्ते:। तथा च वक्ष्यति— "ज्ञाते द्वैतं न विद्यते" ( माण्डू० का० १।१८) इति । ज्ञानस्य द्वैतनिवृत्तिक्षणव्यतिरेकेण क्षणा- प्रकार उसके अवयवोंके विभक्त हो जानेमें समाप्त होनेवाली है उसी प्रकार जब कि घट और अन्धकार-का पार्थक्य करनेमें प्रवृत्ति प्रमाण अनिष्ट अन्धकारकी निवृत्तिरूप फलमें ही समाप्त हो जानेवाला है तव घटज्ञान तो अवदयस्भावी है, वह प्रमाणका फल नहीं है।

उसीके समान आत्मामें आरोपित अन्तः प्रज्ञत्वादिके विवेक करनेमें प्रवृत्त प्रतिषेधविज्ञानरूप प्रमाणका, अनुपादित्सित ( जिसका स्वीकार करना इष्टनहीं है उस)अन्तः प्रज्ञत्वा-दिकी निवृत्तिके सिवा तुरीय आत्मा-में कोई अन्य व्यापार होना सम्भव नहीं है; क्योंकि अन्तःप्रज्ञत्वादिकी निवृत्तिके समकालमें ही प्रमातृत्वादि भेदकी निवृत्ति हो जाती है। ऐसा ही "ज्ञान हो जानेपर द्वेत नहीं रहता"इत्यादि वाक्यद्वारा आगे कहेंगे भी; क्योंकि वृत्तिज्ञानकी भी स्थिति द्वैतनिवृत्तिके क्षणके सिवा दूसरे क्षणमें नहीं रहती; और यदि स्थिति मानी जाय तो अनवस्थाका प्रसङ्ग

कोई कारण दिखायी नहीं देता; अतः विषयज्ञान होना ही नहीं चाहिये—ऐसी आशङ्का करके आगेकी बात कहते हैं।

\* अद्वेत बोधके लिये जिन जिन प्रमाणोंका आश्रय लिया जाता है वे सब द्वेतप्रपञ्चके ही अन्तर्गत हैं। निखिलद्वेतकी निवृत्ति करनेवाला वृत्तिज्ञान भी वृत्तिरूप होनेके कारण द्वेतके ही अन्तर्गत है। यदि वह सम्पूर्ण द्वेतकी निवृत्ति करके भी बना रहे तो उसकी निवृत्तिके लिये किसी अन्य वृत्तिकी अपेक्षा होगी

न्तरानवस्थानात्। चानवस्थाप्रसङ्गाद् द्वैतानिवृत्तिः। तस्मात्प्रतिपेधविज्ञानप्रमाणव्यापा-रसमकालैबात्मन्यध्यारोवितान्तः-प्रज्ञत्वायनर्थनिष्टिति सिद्धम्। नान्तःप्रज्ञमिति तैजसप्रतिषेधः। न बहिष्प्रज्ञमिति विश्वप्रतिषेधः। नोभयतःप्रज्ञमिति जाग्रत्खप्नयो-रन्तरालाबस्थाप्रतिषेधः प्रज्ञानघनमिति सुषुप्तावस्थाप्रति-षेधः । बीजभावाविवेकरूपत्वात् । न प्रज्ञमिति युगपत्सर्वविषयप्रज्ञा-वृत्वप्रतिषेधः । नाप्रज्ञमित्य-चैतन्यप्रतिपेधः।

कथं पुनरन्तःप्रज्ञत्वादीना-

मात्मनि गम्यमानानां रज्ज्वादौ

उपस्थित हो जानेसे द्वैतको निवृत्ति ही नहीं होगी। अतः यह सिद्ध हुआ कि प्रतिषेधविज्ञानरूप प्रमाणके प्रवृत्त होनेके समकालमें ही आत्मा-आरोपित अन्तःप्रज्ञत्वादि अनर्थकी निवृत्ति हो जाती है। 'अन्तःप्रज्ञ नहीं है' ऐसा कहकर तैजसका प्रतिषेध किया है; 'बहि-ष्प्रज्ञ नहीं हैं इससे विश्वका निषेध किया है; 'उभयतःप्रज्ञ नहीं हैं' इस वाक्यसे जाप्रत् और खप्नके बीचकी अवस्थाका प्रतिषेध किया है; 'प्रज्ञानघन नहीं है' इससे सुषुप्ति-का प्रतिषेध हुआ है, क्योंकि वह बीजभावमय अविवेकस्वरूपा है; 'प्रज्ञ नहीं है' इससे एक साथ सब विषयोंके ज्ञातृत्वका प्रतिषेध किया है; तथा 'अप्रज्ञ नहीं है' इससे अचेतनताका निषेध किया है।

किन्तु जब कि अन्तःप्रज्ञत्वादि धर्म आत्मामें प्रत्यक्ष उपलब्ध होते हैं तो केवल प्रतिषेधके ही कारण उनका रज्जुमें प्रतीत होनेवाले सर्पादिकेसमान असत्यत्व कैसे सिद्ध

और उसके लिये किसी तीसरीकी। इस प्रकार अनवस्था दोष उपस्थित हो जायगा और देतकी निवृत्ति कभी न हो पावेगी। इसलिये निलिलद्वेतकी निवृत्ति करनेके उत्तर-क्षणमें ही वृत्तिज्ञान स्वयं भी निवृत्त हो जाता है—यही मत समी-चीन है।

सर्गादिवत्त्रतिषेधादसस्वं गम्यत |
इत्युच्यते । ज्ञस्वरूपाविशेषेऽपि
इतरेतरच्यभिचाराद्रज्ज्वादाविव
सर्वधारादिविकल्पितं भेदवत्
सर्वत्राच्यभिचाराज्ज्ञस्वरूपस्य
सत्यत्वम् ।

सुषुप्ते व्यभिचरतीति चेन्न ।
सुषुप्तस्यानुभूयमानत्वात् । "न
हि विज्ञातुर्विज्ञातेर्विषरिलोषो
विद्यते" ( इ॰ उ॰ ४।३।३० )
इति श्रुतेः ।

अत एवादृष्टम् । यस्मादृदृष्टं तस्मादृव्यवहार्यम् । अग्राद्धं कर्मे-निद्रयैः । अलक्षणमलिङ्गमित्येतद-ननुमेयमित्यर्थः । अत एवा-चिन्त्यम् । अत एवाव्ययदेश्यं शब्दैः । एकात्मप्रत्ययसारं जाग्रदादिस्थानेष्वेकोऽयमात्मेत्य-व्यभिचारी यः प्रत्ययस्तेनानु-सरणीयम् । अथवैक आत्मप्रत्ययः सारंप्रमाणं यस्य तुरीयस्याधिगमे

हो सकता है ? इसपर कहते हैं— रज्जु आदिमें प्रतीत होनेवाले सर्प, धारा आदि विकल्पभेदोंके समान उसके चित्खरूपमें कोई भेद न होनेपर भी परस्पर एक-दूसरेका व्यभिचार होनेके कारण वे असद्र्प हैं। किन्तु चित्खरूपका कहीं भी व्यभिचार नहीं है; इसलिये वह सत्य है।

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

यदि कहो कि सुषुप्तिमें उसका व्यभिचार होता है तो ऐसा कहना भी ठोक नहीं है, क्योंकि सुषुप्तिका भी अनुभव हुआ करता है; जैसा कि "विज्ञाताकी विज्ञातिका छोप नहीं होता" इस श्रुतिसे सिद्ध होता है।

इसीलिये यह अदृश्य है। और क्योंकि अदृश्य है इसिलिये अव्य-वहार्य है तथा कर्मेन्द्रियोंसे अग्राह्म और अलक्षण यानी लिङ्गरिहत है। तात्पर्य यह है कि उसका अनुमान नहीं किया जा सकता। इसीसे वह अचिन्त्य है अत्र एक शब्दोंद्वारा अकथनीय है। वह एकात्मप्रत्यय-सार है अर्थात् जामत् आदिस्थानों-में एक ही आत्मा है—ऐसा जो अव्यभिचारी प्रत्यय है उससे अनुसरण किये जाने योग्य है। अथवा आत्मा है—इस प्रकार ही तत्तुरीयमेकात्मप्रत्ययसारम् ।
"आत्मेत्येवोषासीत" ( दृ ० उ०
१ । ४ । ७ ) इति श्रुतेः ।
अन्तःप्रज्ञत्वादिस्थानिधर्म-

अन्तःप्रज्ञत्वादिस्थानिधर्म-प्रतिषेधः कृतः । प्रपञ्चापशममिति जाग्रदादिस्थानधर्माभाव उच्यते। एव शान्तमविक्रियम्, शिवं यतोऽद्वेतं भेदविकल्प-रहितम् । चतुर्थं तुरीयं मन्यन्ते; प्रतीयमानपादत्रयरूपवैलक्षण्यात्। स आत्मा स विज्ञय प्रतीयमानसर्पभृच्छिद्रदण्डाद्विय-तिरिक्ता यथा रज्जुस्तथा तत्त्वमसीत्यादिवाक्यार्थ आत्मा "अदृष्टो द्रष्टा" ( वृ०उ० ३।७। २३) "न हिद्रप्टुईप्टेविंपरिलोपो विद्यते"( वृ० उ० ४। ३। २३ ) इत्यादिभिरुक्तो यः। स विज्ञेय भृतपूर्वगत्या इति जाते द्वैतामावः ॥ ७ ॥

\*\*\*\*\*\* डपासना करें इस श्रुतिके अनुसा जिस तुरीयका ज्ञान प्राप्त करनेमें एव आत्मप्रत्यय ही सार यानी प्रमाण है वह तुरीय एकात्मप्रत्ययसार है। अन्तःप्रज्ञत्वादि स्थानियों (जाम्त आदि अवस्थाओं के अभिमानियों) के धर्मोंका प्रतिषेध किया गया, अव 'प्रपञ्चोपशमम्' इत्यादिसे जायत् आदि स्थानों (अवस्थाओं) के धर्मोंका अभाव बतलाया जाता है। इसीलिये वह शान्त यानी अविकारी है और क्योंकि वह अद्वैत अर्थात् भेदरूप विकल्पसे रहित है, इसिछये शिव है। उसे चतुर्थ यानी त्रीय मानते हैं, क्योंकि यह प्रतीत होने-वाले पूर्वोक्त तीन पांदों से विलक्षण है। वही आत्मा है और वही ज्ञातन्य है। अतः जिस प्रकार रज्जु अपनेमें प्रतीत होनेवाले सर्प, दण्ड और भूच्छिद्र आदिसे सर्वथा भिन्न है उसी प्रकार 'तत्त्वमिस' इत्यादि वाक्यों-का अर्थस्वरूप आत्मा, जिसका कि "अदृश्य होकर भी देखनेवाला है" "द्रष्टाकी दृष्टिका लोप नहीं होता" इत्यादि श्रतियोंने प्रतिपादन किया है, अपनेमें अध्यस्त जामदादि अव-स्थाओंसे सर्वथा भिन्न है ] । वही ज्ञातव्य है-ऐसा भूतपूर्वगतिसे अकहा जाता है, क्योंकि उसका ज्ञानहोनेपर द्वैतका अभाव हो जाता है।। ७॥

——>※C:--

क्षत्रभर्याद् अविद्यावस्थामें आत्मामें जो ज्ञेयत्व मान रखा था उसीका आश्रय हेकर तुरीयको 'ज्ञातन्य' कहा जाता है। वास्तवमें तो जो अन्यवहार्य और अपमेय है उसे शातन्य भी नहीं कहा जा सकता।

\*\*\*\*\*\*\*

तुरीयका प्रभाव

अत्रैते श्लोका भवन्ति इसी अर्थमें ये इलोक हैं—

निवृत्ते सर्वदुःखानामीशानः प्रभुरव्ययः। अद्वैतः सर्वभावानां देवस्तुर्यो विभुःस्मृतः॥१०॥

तुरीय आत्मा सब प्रकारके दुःखोंकी निवृत्तिमें ईशान—प्रभु (समर्थ) है। वह अविकारी, सब पदार्थोंका अद्वैतरूप देव, तुरीय और ज्यापक माना गया है।। १०॥

प्राज्ञतेजसविश्वलक्षणानां सर्वदुःखानां निष्टत्तेरीशानस्तुरीय आत्मा । ईशान इत्यस्य पदस्य व्याख्यानं प्रश्वरिति।दुःखनिष्टत्तं प्रति प्रश्वर्भवतीत्यर्थः । तद्विज्ञान-निमित्तत्वाद् दुःखनिष्टत्तेः ।

अव्ययो न व्येति स्वरूपान

व्यभिचरतीति यावत् । एतत्कुतः

यस्मादद्वेतः सर्वभावानां रज्ज-सर्पवन्मृपात्वात्स एप देवो

द्योतनातुरीयश्रतुर्थो विभुर्व्यापी

₹मृतः ॥ १० ॥

तुरीय आत्मा प्राज्ञ, तैजस और विश्वरूप समस्त दुःखोंकी निवृत्तिमें ईशान है। 'ईशान' इस पदकी व्याख्या 'प्रभु' है। तात्पर्य यह है कि वह दुःखनिवृत्तिमें समर्थ है, क्योंकि उसका विज्ञान दुःखनिवृत्ति-का कारण है।

अन्यय—जो न्यय (विकार)
को प्राप्त नहीं होता; अर्थात् जो
स्वरूपसे न्यभिचरित यानी च्युत
नहीं होता। क्यों च्युत नहीं होता?
क्योंकि वह अद्वैत है। अन्य सब
पदार्थ रज्जुमें अध्यस्त सर्पके समान
मिध्या हैं; इसिल्ये प्रकाशनशील
होनेके कारण वह यह देव तुर्य
यानी चतुर्थ और विभुयानी न्यापक
माना गया हैं।। १०॥

विश्व और तैजससे तुरीयका भेद

विश्वादीनां सामान्यविशेष-भावो निरूप्यते तुर्ययाथात्म्या-वधारणार्थम्—

तुरीयका यथार्थ स्वरूप समझने के लिये विश्व आदिके सामान्य और विशेष भावका निरूपण किया जाता है—

\*\*\* \*\*\*\*

कार्यकारणबद्धौ . ताविष्येते विश्वतैजसौ ।

प्राज्ञः कारणबद्धस्तु द्वो तो तुर्ये न सिध्यतः ॥११॥ विश्व और तैजस-ये दोनों कार्य (फलावस्था) और कारण (बीजावस्था) से बँधे हुए माने जाते हैं; किन्तु प्राज्ञ केवल कारणावस्था-से ही बद्ध है तथा तुरीयमें तो ये दोनों ही नहीं है ॥ ११॥

कार्यं क्रियत इतिफलभावः। कारणं करोतीति बीजभावः। तत्त्वाग्रहणान्यथाग्रहणाभ्यां

बीजफलभावाभ्यां तौ यथोक्तौ विश्वतैजसौ बद्धौ संगृहीताविष्येते। प्राज्ञस्तु बीजभावेनैय बद्धः। तन्त्वाप्रतिबोधमात्रमेय हि बीजं प्राज्ञत्वे निमित्तम्। ततो द्वौ तौ बीजफलभावौ तन्त्वाग्रहणान्यथा- प्रहणे तुर्ये न सिध्यतो न विद्येते न सम्भवत इत्यर्थः॥ ११॥

जो किया जाय उसे कार्य कहते हैं; वह फलभाव है। और जो करता है उसे कारण कहते हैं; वह बीज-भाव है। ये उपर्युक्त विश्व और तैजस तत्त्वके अग्रहण एवं अन्यथा-प्रहणरूप बीजभाव और फलभावसे वँधे अर्थात् सम्यक् प्रकारसे पकड़े हुए माने जाते हैं। किन्त प्राज्ञ केवल बीजभावसे ही बँघा हुआ है। तत्त्वका अप्रतिबोधरूप बीज ही उसके प्राज्ञत्वमें कारण है। इससे तात्पर्य यह है कि तुरीयमें वे बीज और फलभावरूप तत्त्वका अग्रहण एवं अन्यथाप्रहण दोनों ही नहीं रहते; उनकी तो वहाँ रहनेकी सम्भावना ही नहीं है।। ११।।

\*\*\*\*

#### प्राज्ञसे तुरीयका भेद

कथं पुनः कारणबद्धत्वं प्राज्ञस्य तुरीये वा तत्त्वाग्रहणान्यथाग्रहण-लक्षणो बन्धो न सिध्यत इति । यस्मात्— किन्तु प्राज्ञकी कारणबद्धता किस प्रकार है? तथा तुरीयमें तत्त्वका अग्रहण और अन्यथाग्रहण रूप बन्धन कैसे सिद्ध नहीं होते? इसपर कहते हैं, क्योंकि—

\*\*\*\*\*\*\*

## नात्मानं न परांश्चेव न सत्यं नापि चानृतम् । प्राज्ञः किञ्चन संवेत्ति तुर्यं तत्सर्वद्दक्सदा ॥ १२॥

प्राज्ञ तो न अपनेको, न परायेको और न सत्यको अथवा अनृतको ही जानता है किन्तु वह तुरीय सर्वदा सर्वटक् है।। १२।।

**आत्म**विलक्षणमविद्यात्रीजप्रसतं वाह्यं द्वेतं प्राज्ञो न किञ्चन संवेत्ति तथा विश्वतेजसौ। ततश्रासौ तत्त्वा-ग्रहणेन तमसान्यथाग्रहणबीज-भृतेन बद्धो भवति । यस्मानुरीयं तत्सर्वद्यसदा त्रीयादन्यस्या-भावात्सर्वदा सदैवेति सर्व च सर्वदक्तसान तद्दक्चेति तत्त्वाग्रहणलक्षणं बीजं तत्र तत्प्रसतस्यान्यथाग्रहणस्याप्यत एवाभावों न हि सविवरि सदा प्रकाशात्मके तद्विरुद्धमप्रकाशन-मन्यथापकाशनं वा सम्भवति ।

प्राज्ञ आत्मासे भिन्न अविद्यारूप बीजसे उत्पन्न हुए बहिःस्थित वेद्य-पदार्थरूप द्वेतको कुछ भी नहीं जानता, जैसा कि विश्वऔर तैजस उसे जानते हैं। इसीलिये यह अन्यथाग्रहणके बीजभूत तत्त्वा-प्रहणरूप अन्धकारसे वंधा रहता है। और क्योंकि त्रीयसे भिन्न पदार्थका सर्वथा अभाव होनेके कारण वह सदा-सर्वदा सर्वहक-स्वरूप ही है-जो सर्वरूप और उसका साक्षी भी हो उसे 'सर्वहक' कहते हैं-इसलिये उसमें तत्त्वका अग्रहणरूप बीजावस्था नहीं है और इसीलिये उसमें उससे उत्पन्न होने-वाले अन्यथाग्रहणका भी अभाव है, क्योंकि सदा प्रकाशखरूप सूर्यमें उसके विपरीत अप्रकाशन अथवा

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ''निह द्रष्ट्रहिष्टेपुरिलोपो ( वृ०उ० ४। ३। २३ ) इति श्रतेः ।

अथ वा जाग्रत्खप्नयोः सर्व-सर्वस्तुहगाभास-भृतावस्थः एवेति सर्वहक्सदा स्तरीय "नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट" ( वृ० उ० ३। = । ११) इत्यादि श्रतेः ॥ २२ ॥

अन्यथा-प्रकाशन सम्भव नहीं है, जैसा कि "द्रष्टाकी दृष्टिका विपरि-लोप नहीं होता" इस श्रुतिसे सिद्ध होता है।

अथवा जामत् एवं खप्नावस्थाके सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित और समस्त पदार्थोंके साक्षीरूपसे तुरीय ही भासमान है इसिलये वह सर्वदा सर्वसाक्षी है, जैसा कि "इससे भिन्न और कोई द्रष्टा नहीं है" इस श्रतिसे प्रमाणित होता है ।। १२ ।।

## द्वैतस्याग्रहणं तुल्यमुभयोः प्राज्ञतुर्ययोः। वीजनिद्रायुतः प्राज्ञः सा च तुर्ये न विद्यते॥ १३॥

द्वैतका अग्रहण तो प्राज्ञ और तुरीय दोनोंहीको समान है, किन्तु प्राज्ञ वीजस्वरूपा निद्रासे युक्त है और तुरीयमें वह निद्रा है नहीं।। १३।।

निमित्तान्तरप्राप्ताशङ्कानि-वृत्त्यर्थोऽयं क्लोकः । कथं द्वैता-ग्रहणस्य तुल्यत्वात्कारणबद्धत्व प्राज्ञस्यैव न तुरीयस्येति प्राप्ता-शङ्का निवर्त्यते ।

यसाद्बीजनिद्रायुतस्तन्वा-प्रतिबोधो निद्रा, सैव च विशेष-बीजम् ; सा

यह इलोक निमित्तान्तरसे प्राप्त आशङ्काकी निवृत्तिके लिये है। भला द्वैतामहणकी समानता होने-पर भी प्राज्ञकी ही कारणबद्धता क्यों है ? तुरीयकी क्यों नहीं है ?-इस प्रकार प्राप्त हुई आशङ्काको ही निवृत्त किया जाता है।

[ इसका यह कारण है ] क्योंकि वह (प्राज्ञ) बीजनिद्रासे युक्त हे—तत्त्वके अज्ञानका नाम निद्रा है, वही विशेष विज्ञानकी उत्पत्तिका बीजनिद्रा, तया युतः प्राज्ञः।
सदा दृक्खभावत्वात्तन्वाप्रतिबोधलक्षणा निद्रा तुरीये न
विद्यते। अतो न कारणवन्धस्तस्मिन्नित्यभिप्रायः॥१३॥

वीज हैं; अतः उसे 'वीजिनद्रा' कहते हैं — प्राज्ञ उससे युक्त है। किन्तु सर्वदा सर्वदृक्ष्य होनेके कारण तुरीयमें वह बीजिनद्रा नहीं है; अतः उसमें कारणबद्धता नहीं है—यह इसका तात्पर्य है।। १३।।

तुरीयका स्वप्त-निद्राशून्यत्व

### स्वप्ननिद्रायुतावाद्यौ प्राज्ञस्त्वस्वप्ननिद्रया। न निद्रां नैव च स्वप्नं तुर्ये पश्यन्ति निश्चिताः॥ १४॥

विश्व और तैजस—ये स्वप्न और निद्रासे युक्त हैं तथा प्राज्ञ स्वप्न-रहित निद्रासे युक्त है; किन्तु निश्चित पुरुष तुरीयमें न निद्रा ही देखते हैं और न स्वप्न ही ॥ १४ ॥

स्वमोऽन्यथाग्रहणं सपं इव रज्ज्वाम् । निद्रोक्ता तत्त्वाप्रति-बोधलक्षणं तम इति । ताभ्यां स्वमिनद्राभ्यां युक्तौ विश्वतैजसौ। अतस्तौकार्यकारणबद्धावित्युक्तौ। प्राज्ञस्त स्वमवर्जितकेवलयेव निद्राया युत इति कारणबद्ध इत्युक्तम् । नोभयं पश्यन्तितुरीये निश्चिता ब्रह्मविद्रो विरुद्धत्वात् स्वतरीव तमः । अतो न कार्य-कारणबद्ध इत्यक्तस्तरीयः ॥१४॥ रञ्जुमें सर्पप्रहणके समान अन्यथाप्रहणका नाम स्वप्न है; तथा तत्त्वके अप्रतिबोधरूप तमको निद्रा कहते हैं। उन स्वप्न और निद्रासे विश्व और तैजस युक्त हैं; अतः वे कार्यकारणबद्ध कहे गये हैं। किन्तु प्राज्ञ तो स्वप्नरहित केवल निद्रासे ही युक्त है; इसल्ये उसे कारणबद्ध कहा है। निश्चित यानी ब्रह्मवेत्ता लोग तुरीयमें ये दोनों ही बातें नहीं देखते, क्योंकि सूर्यमें अन्धकारके समान वे उससे विरुद्ध हैं। अतः तुरीय कार्य अथवा कारणसे बँधा हुआ नहीं है—ऐसा कहा गया है।। १४।।

कदा तुरीये निश्चितो

अब यह बतलाया जाता है कि मनुष्य तुरीयमें कब निश्चित होता है—

भवतीत्युच्यते-

अन्यथा गृह्णतः स्वप्नो निद्रा तत्त्वमजानतः।

विपर्यासे तयोः क्षीगो तुरीयं पदमश्तुते ॥ १५॥

अन्यथा ग्रहण करनेसे स्वप्न होता है तथा तत्त्वको न जाननेसे निद्रा होती है और इन दोनों विपरीत ज्ञानोंका क्षय हो जानेपर तुरीय पदकी प्राप्ति होती है।। १५।।

स्वमजागरितयोरन्यथा रज्ज्वां
सर्प इव गृह्णतस्तन्त्रं स्वमोभवति।
निद्रा तन्त्रमजानतस्तिसृष्ववस्थासु तुल्या। स्वमनिद्रयोस्तुल्यत्वाद्विश्वतैजसयोरेकराशित्वम्। अन्यथाग्रहणप्राधान्याच्च
गुणभ्ता निद्रेतितस्मिन्विपर्यासः
स्वमः। तृतीये तु स्थाने तन्त्वाज्ञानलक्षणा निद्रैव केवला
विपर्यासः।

अतस्तयोः कार्यकारणस्थानयोः अन्यथाप्रहणाप्रहणलक्षणविपर्यासे कार्यकारणवन्धरूपे परमार्थ-तन्त्रप्रतिबोधतः क्षीणे तुरीयं पदमञ्जुते । तदोभयलक्षणं बन्ध- रज्जुमें सर्पप्रहणके समान स्वप्न और जागरित अवस्थामें तत्त्वके अन्यथाप्रहणसे स्वप्न होता है तथा तत्त्वके न जाननेसे निद्रा होती है, जो तीनों अवस्थाओंमें तुल्य हैं। इस प्रकार स्वप्न और निद्रामें तुल्य होनेके कारण विश्व और तैजसकी एक राशि है। उनमें अन्यथा-प्रहणकी प्रधानता होनेके कारण निद्रा गौण है;अतः उन अवस्थाओं-में स्वप्नहप विपरीत ज्ञान रहता है। किन्तु तृतीय स्थान (सुपुप्ति) में केवल तत्त्वाप्रहणहप निद्रा ही। विपर्यास है।

अतः उनकार्यकारणरूप स्थानीं-के अन्यथाप्रहण और तत्त्वाप्रहण-रूप विपर्यासींका परमार्थतत्त्वके बोधसे क्षय हो जानेपर तुरीय पदकी प्राप्ति होती है। तब उस अवस्थामें दोनों प्रकारका बन्धन न देखनेसे

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

रूपं तत्रापश्यंस्तुरीये निश्चितो | पुरुष तुरीयमें निश्चित हो जाता भवतीत्यर्थः ॥ १५ ॥ है-ऐसा इसका तात्पर्य है ॥ १५॥

-cost-

बोध कब होता है ?

## अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते । अजमनिद्रमस्वप्तमद्देतं बुध्यते तदा ॥ १६॥

जिस समय अन।दि मायासे सोया हुआ जीव जागता है [ अर्थात् तत्त्वज्ञान लाभ करता है ] उसी समय उसे अज, अनिद्र और खप्नरहित अद्वैत आत्मतत्त्वका बोध प्राप्त होता है ।। १६॥

योऽयं संसारी जीवः स
उभयलक्षणेन तत्त्वाप्रतिबोधरूपेण
बीजात्मनान्यथाग्रहणलक्षणेन च
अनादिकालप्रवृत्तेन मायालक्षणेन
स्वप्नेन ममायं पिता पुत्रोऽयं
नप्ता क्षेत्रं पश्चोऽहमेषां स्वामी
सुखी दुःखी क्षयितोऽहमनेन
वर्धितश्चानेनेत्येवं प्रकारान्स्वमान्
स्थानद्वयेऽपि पश्यन्सुप्तः।

यदा वेदान्तार्थतत्त्वाभिज्ञेन परमकारुणिकेन गुरुणा नाम्त्रेवं त्वं हेतुफलात्मकः किं तु तन्व-मसीति प्रतिबोध्यमानः, तदैवं प्रतिबुध्यते— यह जो संसारी जीव है वह
तत्त्वाप्रतिबोधरूप बीजात्मिका एवं
अन्यथाप्रहणरूप अनादिकालसे
प्रवृत्त मायारूप निद्राके कारण
[स्वप्न और जागरित ] दोनों ही
अवस्थाओंमें 'यह मेरा पिता है, यह
पुत्र है, यह नाती है, ये मेरे क्षेत्र,
गृह और पशु हैं, मैं इनका स्वामी
हूँ तथा इनके कारण सुखी-दुःखी,
क्षीण और वृद्धिको प्राप्त होता हूँ '
इत्यादि प्रकारके स्वप्न देखता हुआ
सो रहा है।

जिस समय वेदान्तार्थके तत्त्वको जाननेवाले किसी परम कारुणिक गुरूके द्वारा 'तू इस प्रकार हेतु एवं फलस्वरूप नहीं है, किन्तु तू वही है' इस प्रकार जगाया जाता है उस समय उसे ऐसा बोध प्राप्त होता है- कथम् ? नास्मिन्बाद्यमाभ्यन्तरं वा जन्मादिभावविकारोऽस्त्यतो-ऽजंसवाद्याभ्यन्तरसर्वभावविकार-वर्जितमित्यर्थः । यस्माज्जन्मादि-कारणभृतं नास्मिन्नविद्यातमोत्रीजं निद्रा विद्यत इत्यनिद्रम् । अनिद्रं दि तत्तुरीयमत एवास्त्रमम्; तन्निमित्तत्वादन्यथाप्रहणस्य । यस्माचानिद्रमस्त्रप्नं तस्मादजमद्वैतं तुरीयमात्मानं वृध्यते तदा।।१६॥

किस प्रकारका बोध होता है ? [सो बतलाते हैं-] इसमें बाह्य अथवा आभ्यन्तर जन्मादि विकार नहीं है, इसिछिये यह अजन्मा यानी सम्पूर्ण भाव-विकारोंसे रहित है। और क्योंकि इसमें जन्मादिकी कारणभूत तथा अविद्यारूप अन्ध-कारकी बीजभूत अविद्या नहीं है इसलिये यह अनिद्र है। वह त्रीय अनिद्र है, इसीलिये अखप्न भी है; क्योंकि अन्यथाग्रहण तो तत्त्वा-प्रतिबोधरूप ] निद्राहीके कारण हुआ करता है। इस प्रकार क्योंकि वह अनिद्र और अस्वप्न है इसिलये ही उस समय अजन्मा और अद्वैत त्रीय आत्माका बोध होता है ॥१६॥

प्रपश्चनिष्टत्या चेत्प्रतिबुध्यते-ऽनिवृत्ते प्रपश्चे कथमद्वैत-मित्युच्यते—

यदि बोध प्रपञ्चिनिवृत्तिसे ही होता है तो जबतक प्रपञ्चकी निवृत्ति न हो तबतक अद्वैत कैसा ? इसपर कहा जाता है—

प्रपञ्चका अत्यन्ताभाव

प्रपञ्चो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः। मायामात्रमिदं द्वैतमद्वैतं परमार्थतः॥ १७॥

प्रपद्ध यदि होता तो निवृत्त हो जाता—इसमें सन्देह नहीं। किन्तु [वास्तवमें] यह द्वैत तो मायामात्र है, परमार्थतः तो अद्वैत ही है।। १७।।

यदि स्यातप्रपश्चो विद्येत, रज्ज्वां सर्प इव कल्पित-त्वान तु स विद्यते। विद्य-मानक्चेन्निवर्तेत न संशयः। न रज्ज्वां भ्रान्तिवुद्धचा सर्पो कहिपत: विद्यमानः सन्विवेकतो निवृत्तः। नैव माया मायाविना प्रयुक्ता तद्दर्शिनां चक्षर्बन्धापगमे विद्यमाना सती निवृत्ता । तथेदं प्रपञ्चाख्यं मायामात्रं द्वैतं रज्जुवन्मायावि-परमार्थतस्तस्मान्न कश्चित्प्रपञ्चः प्रवृत्तो वास्तीत्यभित्रायः ॥ १७ ॥

यदि प्रपञ्ज विद्यमान होता तो सचमुच ऐसा ही होता; किन्तु वह तो रज्जुमें सर्पके समान कल्पित होनेके कारण [वस्तुतः ] है ही नहीं। यदि वह होता तो, इसमें सन्देह नहीं, निवृत्त भी हो जाता। रज्जुमें भ्रमवृद्धिसे कल्पना किया हुआ सर्प विस्तृतः विद्यमान रहते हुए विवेकसे निवृत्त नहीं होता। मायावीद्वारा फैलायी हुई माया, देखनेवालोंके दृष्टिबन्धनके हटाये जानेपर, पहले विद्यमान रहती हुई निवृत्त नहीं होती। इसी प्रकार यह प्रपञ्चसंज्ञक द्वैत भी मायामात्र ही है; परमार्थतः तो रज्ज अथवा मायावीके समान अद्वैत ही है। अतः तात्पर्य यह है कि कोई भी प्रपन्न प्रवृत्त अथवा निवृत्त होनेवाला नहीं है।। १७॥

गुरु शिष्यादि विकल्प व्यावहारिक है

ननु शास्ता शास्त्रं शिष्य इति | विकल्पः कथं निवर्तत इत्युच्यते-

यदि कहो कि शासक, शास्त्र और शिष्य—इस प्रकारका विकल्प किस प्रकार निवृत्त हो सकता है ? तो इसपर कहा जाता है—

विकल्पो विनिवर्तेत कल्पितो यदि केनचित्। उपदेशाद्यं वादो ज्ञाते द्वैतं न विद्यते ॥१८॥

इस [ गुरु-शिष्यादि ] विकल्पकी यदि किसीने कल्पना की होती तो यह निवृत्त भी हो जाता। यह [गुरु-शिष्यादि ] बाद तो उपदेशके ही लिये हैं। आत्मज्ञान हो जानेपर द्वैत नहीं रहता।। १८।।

विकल्पो विनिवर्तेत यदि केनचित्कल्पितः स्यात्। यथायं मायारज्जुसर्पवत्तथायं शिष्यादि मेदविकल्पोऽपि प्राक प्रतिबोधादेवोपदेशनिमित्तोऽत उपदेशादयं वादः शिष्यः शास्ता शास्त्रमिति । उपदेशकार्ये त ज्ञाने निर्वृत्ते ज्ञाते परमार्थतत्त्वे द्वैतं न विद्यते ॥ १८ ॥

यदि किसीने इसकी कल्पना की होती तो यह विकल्प निवृत्त हो जाता। जिस प्रकार यह प्रपञ्च माया और रज्जुसर्पके सदृश है उसी प्रकार यह शिष्यादि भेदविकल्प भी आत्मज्ञानसे पूर्व ही उपदेशके निमित्तसे है। अतः शिष्य, शासक और शास्त्र—यह वाद उपदेशके ही लिये हैं। उपदेशके कार्यस्वरूप ज्ञानके निष्पन्न होनेपर, अर्थात् परमार्थतत्त्वका ज्ञान हो जानेपर द्वैतकी सत्ता नहीं रहती ।। १८ ।।

williamen

आत्मा और उसके पादोंके साथ ओङ्कार और उसकी मात्राओंका तादातम्य

ओङ्कारश्च-अभिधेयप्रधान

अबतक जिस ओङ्काररूप चतु-ष्पाद आत्माका अभिधेय (वाच्यार्थ) तुष्पादात्मेति व्याख्यातो यः की प्रधानतासे वर्णन किया है-

स्रोऽयमात्माध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रं पादा मात्रा मात्राश्च पादा-अकार, उकारो, मकार इति ॥ ८॥

वह यह आत्मा अक्षर्ट्धिसे ओंकार है, वह मात्रा<del>ओंको विषय करके</del> स्थित है। पाद ही मात्रा हैं और मात्रा ही पाद हैं, वे मात्रा अकार, उकार, और मकार हैं।। ८।।

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

सोऽयमात्माध्यक्षरमक्षरमधिकृत्याभिधानप्राधान्येन वर्ण्यमानोऽध्यक्षरम् । किं पुनस्तदक्षरमित्याह, ओङ्कारः । सोऽयमोङ्कारः पादशः प्रविभज्यमानः,
अधिमात्रं मात्रामधिकृत्य वर्तत
इत्यधिमात्रम् । कथम् ? आत्मनो
ये पादास्त ओङ्कारस्य मात्राः ।
कास्ताः ? अकार उकारो मकार
इति ॥ ८ ॥

वह यह आत्मा अध्यक्षर हैं;
अक्षरका आश्रय छेकर जिसका
अभिधानकी प्रधानतासे वर्णन किया
जाय उसे अध्यक्षर कहते हैं।
किन्तु वह अक्षर है क्या ? इसपर
कहते हैं—वह ओङ्कार है। वह
यह ओङ्कार पादरूपसे विभक्त
किये जानेपर अधिमात्र यानी
मात्राको आश्रय करके वर्तमान
रहता है, इसिछिये इसे 'अधिमात्र'
कहते हैं। सो किस प्रकार ? क्योंकि
आत्माके जो पाद हैं वे ही
ओङ्कारकी मात्राएँ हैं। वे मात्राएँ
कौन-सी हैं ? अकार, उकार और
मकार—ये ही [वे मात्राएँ हैं]।।।।

अकार और विश्वका तादात्म्य

तत्र विशेषनियमः क्रियते— अब उनमें विशेष नियम किया जाता है—

जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमा मात्राः । प्रथमा । प्रथमा मात्राः । प्रथमा । प्रथमा

गायत अवस्था हा कि जिसको जागर होते र जिसको जागरित स्थान है वह वैश्वानर व्यक्ति और आदिमन्त्रके कारण [ओङ्कारकी ] पहली मात्रा अकार है। जो उपासक इस प्रकार जानता है वह सम्पूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और [महापुरुषोंमें] आदि (प्रधान ) होता है। १।।

जागरितस्थानो वैश्वानरो यः जो जागरित स्थानवाला वैश्वानर सओङ्कारस्याकारः प्रथमा मात्रा। है वही ओङ्कारको पहली मात्रा

केन सामान्येनेत्याह-आप्तराप्ति-व्याप्तिरकारेण सर्वा वाग्व्याप्ता 'अकारो वै सर्वा वाक' (ऐ० आ०२।३।६) इति श्रुतेः। तथा वैश्वानरेण जगतः "तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्येव सुतेजाः" ( छा० उ० ५। १८।२) इत्यादि श्रुतेः। अभिधानाभिधेययोरेकत्वं चाबोचाम । आदिरस्य विद्यत इत्यादिमद्यथैवादिमदकाराख्यम-क्षरं तथैव वैश्वानरस्तस्माद्वा सामान्यादकारत्वं वैश्वानरस्य। तदेकत्वविदः फलमाह-आप्नोति ह वै सर्वान्कामानादिः प्रथमश्र भवति महतां य एवं वेद, यथोक्तमेकत्वं वेदेत्यर्थः ॥ ९ ॥

अकार है। किस समानताके कारण पहली मात्रा है-इसपर कहते हैं— आप्तिके कारण, आप्तिका अर्थ ज्याप्ति है। "अकार निश्चय ही सम्पूर्ण वाणी है" इस श्रुतिके अनुसार अकारसे समस्त वाणी ज्याप्त है। तथा "उस इस वैश्वानर आत्माका मस्तक ही द्युलोक है" इस श्रुतिके अनुसार वैश्वानरसे सारा जगत् ज्याप्त है।

अभिधान (वाचक) और अभिधेय (वाच्य) की एकता तो हम कह ही चुके हैं। जिसमें आदि (प्रथमता) हो उसे आदिमत् कहते हैं। जिस प्रकार अकार नामक अक्षर आदिमान है उसी प्रकार वैश्वानर भी है उसी समानताके कारण वैश्वानरकी अकाररूपता है। उसकी एकता जाननेवालेके लिये फल बतलाया जाता है—'जो पुरुष ऐसा जानता है अर्थात् उपर्युक्त एकत्वको जाननेवाला है वह समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है तथा महापुरुषों में आदि—प्रथम होता है'।। ९।।

इकार और तैजसका तादातम्य स्वप्नस्थानस्तैजस उकारो द्वितीया मात्रीत्कर्षा-दुभयत्वाद्वीत्कर्षति ह वै ज्ञानसन्ततिं, समानश्च भवति, नास्याबद्यवित्कुले भवति य एवं वेद ॥ १० ॥ स्वप्न जिसका स्थानहें चह तेजस उत्कर्ष तथा मध्यवतित्वके कारण ओद्धारकी द्वितीय मात्रा उकार है। जो उपासके ऐसा जानता है वह अपनी ज्ञानसन्तानका उद्कर्ष करता है, सिबके प्रति समान होता है, और उसके चक्नमें कोई ब्रह्मज़ानहीन पुरुष नहीं होता (। १० ।। के ऐसा कानता है

स्वप्नस्थानस्तैजसो यः स

ओङ्कारस्योकारो द्वितीया मात्रा
केन सामान्येनेत्याह—उत्कर्षात्।
अकारादुत्कृष्ट इव द्युकारस्तथा
तैजसो विश्वादुभयत्वाद्वाकारमकारयोर्मध्यस्य उकारस्तथा
विश्वप्राज्ञयोर्मध्ये तैजसोऽत
उभयभाक्त्वसामान्यात्।
विद्वत्फलप्रच्यते—उत्कर्षति

ह वै ज्ञानसंतितम् । विज्ञानसन्तितं वर्धयतीत्यर्थः । समानस्तुल्यश्र

मित्रपक्षस्येव शत्रुपक्षाणामप्यप्र-

द्रेष्यो भवति । अब्रह्मविदस्य

कुले न भवति य एवं वेद ॥१०॥

जो स्वप्नस्थानवाटा तैजस है वह ओङ्कारकी दूसरी मात्रा उकार है। किस समानताके कारण दूसरी मात्रा है—इसपर कहते हैं—उत्कर्षके कारण। जिस प्रकार अकारसे उकार उत्कृष्ट-सा है उसी प्रकार विश्वसे तैजस उत्कृष्ट है। अथवा मध्यवर्तित्वके कारण [ उन दोनोंमें समानता है ]। जिस प्रकार उकार अकार और मकारके मध्यमें स्थित है उसी प्रकार विश्वव और प्राज्ञके मध्यमें तैजस है। अतः उभयपरत्व-रूप समानताके कारण भी [ उनमें अभिन्नता है ]।

अब इस प्रकार जाननेवाहेकों जो फल मिलता है वह बतलाया जाता है—जो इस प्रकार जानता है वह ज्ञानसन्तिति अर्थात् विज्ञान सन्तानका उत्कर्ष यानी वृद्धि करता है, सबके प्रति समान-तुल्य होता है अर्थात् मित्रपक्षके समान शतु-पक्षका भी अद्वेष्य होता है तथा उसके कुलमें कोई ब्रह्मज्ञानहीन पुरुष नहीं होता।। १०।। मकार और प्राज्ञका तादातस्य

सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा, मित्रपीतिवामिनोति ह वा इदं सर्वमपीतिश्र भवति य एवं वेद ॥ ११॥

सुप्रि क्रिस्का सम्बोहें वह प्राइ मान और लियके कारण ओङ्कार की तीसरी मात्रा मकार है। जो उपासके ऐसी जानता है वह इस सम्पूर्ण जमका मान प्रमाण कर लेता है और उसका लियस्थान हो जाता है, ॥ ११॥ जो ऐसा जानता है

सुनुप्तस्थानः प्राज्ञो यः स ओङ्कारस्य मकारस्तृतीया मात्रा। केन सामान्येनेत्याह सामान्य-मिद्मत्रः मितेर्मितिर्मानं मीयते इव हि विश्वतेजसो प्राज्ञेन प्रलयोत्पत्त्योः प्रवेशनिर्गमास्यां प्रस्थेनेव यवाः। यथोङ्कारसमाप्तौ पुनः प्रयोगे च प्रविश्य निर्गच्छत इवाकारोकारौ मकारे। अपीतेर्वा। अपीतिरप्यय एकी-

भावः । ओङ्कारोच्चारणे ह्यन्त्ये-

Sक्षर एकी भूताविवाकारोकारौ।

सुषुप्तिस्थानवाला जो प्राझ है वह ओङ्कारकी तीसरी मात्रा मकार है। किस समानताके कारण ? सो बतलाते हैं—यहाँ इनमें यह समानता है—ये मितिके कारण [समान हैं]। मिति मानको कहते हैं; जिस प्रकार प्रस्थ (एक प्रकारके बाट) से जो तौले जाते हैं उसी प्रकार प्रस्थ (एक प्रकारके बाट) से जो तौले जाते हैं उसी प्रकार प्रस्थ और तजिस मापे जाते हैं; क्योंकि ओङ्कारकी समाप्तिपर उसका पुनः प्रयोग किये जानेपर मानो अकार और उकार मकारमें प्रवेश करके उससे पुनः निकलते हैं।

अथवा अपीतिके कारण भी उनमें एकता है। अपीति अप्यय अर्थात् एकीभावको कहते हैं। क्योंकि [जिस प्रकार] ओङ्कारका उचारण करनेपर अकार और उकार अन्तिम अक्षरमें एकीभृत-से हो जाते हैं तथा विश्वतैजसौ सुषुप्तकाले प्राज्ञे। अतो वा सामान्यादेकत्वं प्राज्ञमकारयोः।

विद्वत्फलमाहः मिनोति ह

वा इदं सर्वं जगद्याथात्म्यं

जानातीत्यर्थः । अपीतिश्र

जगत्कारणातमा भवतीत्यर्थः ।

अत्रावान्तरफलवचनं प्रधानसाधनस्तुत्यर्थम् ॥ ११ ॥

उसी प्रकार सुपुप्तिके समय विश्व और तैजस प्राज्ञमें छीन हो जाते हैं। सो, इस समानताके कारण भी प्राज्ञ और मकारकी एकता है। अब इस प्रकार जाननेवाछेको जो फल मिलता है वह बतलाते हैं— [जो ऐसा जानता है] वह इस सम्पूर्ण जगत्को माप लेता है, अर्थात् इसका यथार्थ स्वरूप जान लेता है; तथा अपीति यानी जगत्-का कारणस्वरूप हो जाता है। यहाँ जो अवान्तर फल बतलाये गये हैं वे प्रधान साधनकी स्तुतिके लिये

मात्राओंकी विश्वादि रूपता मत्रेते श्लोका भवन्ति— इसी अर्थमें ये श्लोक भी हैं—

### विश्वस्यात्वविवक्षायामादिसामान्यमुत्कटम्। मात्रासंप्रतिपत्तो स्यादाप्तिसामान्यमेव च॥ १९॥

जिस समय विश्वका अत्व-अकारमात्रत्व बतलाना इष्ट हो, अर्थात् वह अकारमात्रारूप है ऐसा जाना जाय तो उनके प्राथमिकत्वकी समानता स्पष्ट ही है तथा उनकी व्याप्तिरूप समानता भी स्फुट ही है।। १९।।

विश्वस्थात्वमकारमात्रत्वं यदा | विवक्ष्यते तदादित्वसामान्य-मुक्तन्यायेनोत्कटमुद्भुतं दृश्यत

जिस समय विश्वका अत्व यानी अकारमात्रत्व कहना इष्ट होता है उस समय पूर्वोक्त न्यायसे उनके प्राथमिकत्वकी समानता उत्कट इत्यर्थः । अत्विविवक्षायामित्यस्य व्याख्यानं मात्रासंप्रतिपत्ताविति विश्वस्थाकारमात्रत्वं यदा संप्रतिपद्यत इत्यर्थः । आप्ति-सामान्यमेव चोत्कटमित्यनुवर्तते चशब्दात् ॥ १९॥

अर्थात् उद्भूत (प्रकटरूपसे) दिखायी देती है। 'मात्रासंप्रति पत्ती'—यह 'अत्विववक्षायाम्' इस पदकी ही व्याख्या है। तात्पर्य यह है कि जिस समय विश्वके अकारमात्रत्वका ज्ञान होता है उस समय उनकी व्याप्तिकी समानता तो स्पष्ट ही है। यहाँ 'च' शब्दसे 'उत्कटम्' इस पदकी अनुवृत्ति की जाती है।। १९।।

---::

## तैजसस्योत्विवज्ञान उत्कर्षो दृश्यते स्फुटम् । मात्रासंप्रतिपत्तौ स्यादुभयत्वं तथाविधम् ॥ २०॥

तैजसको उकाररूप जाननेपर अर्थात् तैजस उकारमात्रारूप है ऐसा जाननेपर उनका उत्कर्ष स्पष्ट दिखायी देता है। तथा उनका उभयत्व भी स्पष्ट ही है।। २०।।

तैजसस्योत्विवज्ञान उकारत्व-विवक्षायाम्रत्कर्षो दृश्यते स्फुटं स्पष्ट इत्यर्थः उभयत्वं च स्फुट-मेवेति । पूर्ववत्सर्वम् ॥ २०॥

तैजसके उत्व-विज्ञानमें अर्थात् उसका उकार रूपसे प्रतिपादन करने-में उसका उत्कर्षतो स्पष्टही दिखलायी देता है। इसी प्रकार उभयत्व भी स्पष्ट ही है। शेष सब पूर्ववत् हैं॥२०॥

# मकारभावे प्राज्ञस्य मानसामान्यमुक्कटम् । मात्रासंप्रतिपत्तौ तु लयसामान्यमेव च ॥ २१ ॥

प्राज्ञकी मकाररूपतामें अर्थात् प्राज्ञ मकारमात्रारूप है—ऐसा जानने-में उनकी मान करनेकी समानता स्पष्ट है। इसी प्रकार उनमें लयस्थान होनेकी समानता भी स्पष्ट ही है।। २१।।

मकारत्वे प्राज्ञस्य मितिलया-

प्राज्ञके मकाररूप होनेमें मान और लयरूप समानता स्पष्ट है-वृत्कृष्टे सामान्ये इत्यर्थः ॥२१॥ यह इसका तात्पर्य है ॥ २१ ॥

### ओङ्वारोपासकका प्रभाव त्रिषु धामसु यस्तुल्यं सामान्यं वेत्ति निश्चितः। स पूज्यः सर्वभूतानां वन्यइचैव महामुनिः॥ २२॥

जो पुरुष तीनों स्थानोंमें [बतलायी गयी] तुस्यता अथवा समानताको निश्चयपूर्वक जानता है वह महामुनि समस्त प्राणियोंका पूजनीय और वन्दनीय होता है।। २२॥

यथोक्तस्थानत्रये यस्तल्यमुक्तं सामान्यं वेत्येवमेवैतदितिनिश्चितो यः स पूज्यो वन्द्यश्च ब्रह्मविल्लोके भवति ॥ २२ ॥

उपर्युक्त तीनों स्थानोंमें तुल्य-रूपसे बतलायी गयी समानताको जो 'यह इसी प्रकार है' ऐसा निश्चय-पूर्वक जानता है वह ब्रह्मवेत्ता लोकमें पूजनीय एवं वन्दनीय होता है।। २२॥

#### ओङ्कारकी व्यस्तोपासनाके फल

यथोक्तैः सामान्यैरात्मपादानां मात्राभिः यथोक्तोङ्कारं प्रतिपद्य यो ध्या- करके उपर्युक्त ओङ्कारको जानते हुए यति तम-

पूर्वोक्त समानताओंसे आत्माके सहैकत्वं कृत्वा पादोंका मात्राओंके साथ एकत्व जो उसका ध्यान करता है उसे-

# अकारो नयते विश्वमुकारश्चापि तैजसम्। मकारश्च पुनः प्राज्ञं नामात्रे विद्यते गतिः॥ २३॥

अकार विश्वको प्राप्त करा देता है तथा उकार तैजसको और मकार प्राज्ञको; किन्तु अमात्रमें किसीकी गति नहीं है ।। २३ ।।

अकारो नयते विश्वं प्रापयति ।
अकारालम्बनोङ्कारं विद्वान्वैश्वानरो भवतीत्यर्थः । तथोकारस्तैजसम् । मकारश्वापि पुनः
प्राज्ञम् । चशब्दान्नयत इत्यनुवर्तते क्षीणे तु मकारे बीजभावक्षयादमात्र ओङ्कारे गतिर्न विद्यते
किचिदित्यर्थः ॥ २३ ॥

अकार विश्वको प्राप्त करा देता है; अर्थात् अकारके आश्रित ओङ्कार-को जाननेवाला पुरुष वैश्वानर होता है। इसी प्रकार उकार तैजसको और मकार पुनः प्राज्ञको प्राप्त करा देता है। 'च' शब्दसे 'नयते' (प्राप्त करा देता है) इस क्रियाकी अनुवृत्ति होती है। तथा मकारका क्षय होनेपर बीजभावका क्षय हो जानेसे मात्राहीन ओङ्कारमें कोई गति नहीं होती-यह इसका तात्पर्य है।। २३॥

श्री अभात्र और आत्माका तादात्म्य

अमात्रश्रेत्थों,ऽन्यवहार्यः, प्रपञ्चोपरामः, शिवोऽः द्वेतः एवमोङ्कार आत्मैव। संविश्वत्यात्मनात्मानं य एवं वेद् ॥ १२ ॥

स्रोक्ष भगान न्यु जिन्मा है, मान्नारहित ओद्घार तुरीय आत्मा ही है। वह अव्यवहार्य, प्रपञ्चोप-शम, शिव, और अद्वैत हैं। इस प्रकार ओद्घार आत्मा ही है। जो उसे भारता ते इस प्रकार जानता है वह स्वतः अपने आत्मामें ही प्रवेश कर्य जाता है, ।। १२ ।। भारता है

अमात्रो मात्रा यस्य नास्ति सोऽमात्र ओङ्कारश्रतुर्थस्तुरीय आत्मैव केवलोऽभिधानाभिधेय-रूपयोर्वाङ्मनमयोः श्लीणत्वाद-व्यवहार्यः । प्रपश्चोपश्चमः शिवोऽद्वैतः संवृत्त एवं यथोक्त-

अमात्रे—जिसकी मात्रा नहीं है वह अमात्र ओङ्कार चौथा अर्थात् तुरीय केवल आत्मा ही है। अभि-धानरूप वाणी और अभिधेयरूप मनका क्षय हो जानेके कारण वह अन्यवहार्य है तथा वह प्रपञ्चकी निषेधाविष, मङ्गलमय और अर्द्धैत- विज्ञानवता प्रयुक्त ओङ्कार-स्त्रिमात्रस्त्रिपाद आत्मैव । संवि-श्रत्यात्मना स्वेनैव । स्वं पारमार्थि-कमात्मानं य एवं वेद । परमार्थ-दशीं ब्रह्मवित् तृतीयं बीजभावं दण्ध्वात्मानं प्रविष्ट इति न पुनर्जायते तुरीयस्थावीजत्वात् ।

न हि रज्जुसर्पयोविवेके
रज्ज्वां प्रविष्टः सर्गे बुद्धिसंस्कारात्पुनः पूर्ववत्तद्विवेकिनामुत्थास्थति । मन्दमध्यमधियां तु
प्रतिपन्नसाधकभावानां सन्मार्गगामिनां संन्यासिनां मात्राणां
पादानां च क्छप्तसामान्यविदां
यथावदुपास्यमान ओङ्कारो ब्रह्मप्रतिपत्तय आलम्बनी भवति तथा
च वक्ष्यति—"आश्रमास्विविधाः"
(माण्ड्० का० ३ । १६)
इत्यादि ॥ १२ ॥

स्वरूप है। इस प्रकार पूर्वोक्त विज्ञानवान् उपासकद्वारा प्रयोग किया हुआ तीन मात्रावाला ओङ्कार तीन पादवाला आत्मा ही है। जो इस प्रकार जानता है [ अर्थात् इस प्रकार उसकी उपासना करता है] वह स्वतः ही अपने पारमार्थिक आत्मामें प्रवेश करता है। परमार्थ-दशीं बहावेत्ता तीसरे बीजभावको भी दग्ध करके आत्मामें प्रवेश करता है; इसलिये उसका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि तुरीय आत्मा अबीजात्मक है।

रज्जु और सर्पका विवेक हो जानेपर रज्जुमें लीन हुआ सर्प जिन्हें उसका विवेक हो गया है उन पुरुषोंको वृद्धिके संस्कारवश पुनः प्रतीत नहीं हो सकता। किन्तु जो मन्द और मध्यम वृद्धिवाले, साधक-भावको प्राप्त, सन्मार्गगामी संन्यासी पूर्वोक्त मात्रा और पादोंके निश्चित सामान्यभावको जाननेवाले हैं उनके लिये तो विधिवत उपासना किया हुआ ओङ्कार ब्रह्मप्राप्तिके लिये आश्रयस्वरूप होता है। यही बात "तीन प्रकारके आश्रम हैं" इत्यादि वाक्योंसे कहेंगे।। १२।।

समस्त और व्यस्त ओङ्कारोपासना

\*\*\*\*\*\*\*\*

पूर्ववत-

पहलेके समान

अत्र ते क्योका भवन्ति--इसी अर्थमें ये इलोक भी हैं-

ओङ्कारं पादशो विद्यात्पादा मात्रा न संशयः। ओङ्कारं पादशो ज्ञात्वा न किंचिद्पि चिन्तयेत् ॥२४॥

ओङ्कारको एक-एक पाद करके जाने; पाद ही मात्राएँ हैं-इसमें सन्देह नहीं। इस प्रकार ओङ्कारको पादकमसे जानकर कुछ भी चिन्तन न करे ॥ २४ ॥

यथोक्तैः सामान्यैः पादा एव मात्रा मात्राश्च पादास्तस्मादोङ्कारं पादशो विद्यादित्यर्थः। एवमोङ्कारे ज्ञाते दृष्टार्थमदृष्टार्थं वा न किंचित श्रयोजनं चिन्तयेत्कृतार्थत्वादि-त्यर्थः ॥ २४ ॥

पूर्वोक्त समानताओंके कारण पाद ही मात्राएँ हैं और मात्राएँ ही पाद हैं। अतः तात्पर्य यह है कि ओङ्कारको पादक्रमसे जाने। इस प्रकार ओङ्कारका ज्ञान हो जानेपर कृतार्थ हो जानेके कारण किसी भी दृष्टार्थ ( ऐहिक ) अथवा अदृष्टार्थ (पारलौकिक) प्रयोजनका चिन्तन न करे-यह इसका अभिप्राय है ॥ २४ ॥

यु तीत प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्म निर्भयम्। प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते कचित् ॥२५॥

चित्तको ओङ्कारमें समाहित करे; ओङ्कार निर्भय ब्रह्मपद है। ओङ्कारमें नित्य समाहित रहनेवाले पुरुषको कहीं भी भय नहीं होता।। २५।।

युक्जीत समाद्ध्याद्यथाव्या-।

जिसकी पहले व्याख्या की जा रूयाते परमार्थरूपे प्रणवे चेतो | चुकी है उसपरमार्थस्वरूप ओङ्कारमें मनः । यस्मात्प्रणवो ब्रह्म निर्भयम् । न हि तत्र सदा युक्तस्य भयं विद्यते कचित् ''विद्वान विभेति कुतश्रन'' (तै०उ०२।६) इतिश्रुतेः ॥२५॥

ब्रह्म वित्तको युक्त-समाहित करे, क्योंकि ओङ्कार ही निर्भय ब्रह्म है। उसमें नित्य समाहित रहनेवाळे पुरुषको वित् कहीं भी भय नहीं होता, जैसा कि "विद्वान कहीं भी भयको प्राप्त नहीं होता" इस श्रुतिसे प्रमाणित स्रोत होता है।। २५॥

### प्रणवो ह्यपरं ब्रह्म प्रणवश्च परः स्मृतः। अपूर्वोऽनन्तरोऽबाह्योऽनपरः प्रणवोऽव्ययः॥२६॥

ओङ्कार ही परब्रह्म है और ओङ्कार ही अपरब्रह्म माना गया है, वह ओङ्कार अपूर्व (अकारण), अन्तर्बाह्मशून्य, अकार्य तथा अन्यय है ॥ २६॥

परापरे ब्रह्मणी प्रणवः । परमार्थता श्लीणेषु मात्रापादेषु पर
एवात्मा ब्रह्मोति न पूर्वं कारणमस्य
विद्यत इत्यपूर्वः । नास्यान्तरं भिन्नजातीयं किश्चिद्विद्यत इत्यनन्तरः ।
तथा वाद्यमन्यन्न विद्यत इत्यवाद्यः । अपरं कार्यमस्य न
विद्यत इत्यनपरः । सवाद्याभ्यन्तरो द्यजः सैन्धवद्यनवत्
प्रज्ञानद्यन इत्यर्थः ॥ २६ ॥

पर और अपर ब्रह्म प्रणव हैं। वस्तुतः मात्रारूप पादोंके क्षीण होनेपर आत्मा ही ब्रह्म है, इसिलये इसका कोई पूर्व यानी कारण न होनेसे यह अपूर्व है। इसका कोई अन्तर-भिन्नजातीय भी नहीं है, इसिलये यह अनन्तर है तथा इससे बाह्य भी कोई और नहीं है इसिलये यह अबाह्य है और इसका कोई अपर-कार्य भी नहीं है इसिलये यह अनपर है। तात्पर्य यह है कि यह बाहर-भीतरसे अजन्मा तथा सैन्धवधनके समान प्रज्ञानधन ही है। २६।।

### सर्वस्य प्रणवो ह्यादिर्मध्यमन्तस्तथैव च। एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा व्यक्तुते तदनन्तरम् ॥२७॥

प्रणव ही सबका आदि, मध्य और अन्त है। प्रणवको इस प्रकार जाननेके अनन्तर तद्रुपताको प्राप्त हो जाता है।। २७॥

आदिमध्यान्ता उत्पत्तिस्थितिप्रलयाः सर्वस्यैव । मायाहितिरज्जुसर्पमृगतृष्णिकास्वमादिवत्
उत्पद्यमानस्य वियदादिप्रपश्चस्य
यथा मायाव्यादयः । एवं हि
प्रणवमात्मानं मायाव्यादिस्थानीयं ज्ञात्वा तत्क्षणादेव तदातमभावं व्यश्नुत इत्यर्थः ॥ २७ ॥

सबका आदि, मध्य और अन्त अर्थात् उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय प्रणव ही है। जिस प्रकार कि माया-मय हाथी, रज्जुमें प्रतीत होनेवाले सर्प, मृगतृष्णा और स्वप्नादिके समान उत्पन्न होनेवाले आकाशादि रूप प्रपञ्चके कारण मायावी आदि हैं उसी प्रकार मायावी आदिस्थानीय उस प्रणवरूप आत्माको जानकर विद्वान्तत्काल ही तद्रूपताको प्राप्त हो जाता है-ऐसा इसका तात्पर्य है।।२७॥

---

### प्रणवं हीश्वरं विद्यात्सर्वस्य हृदि संस्थितम् । सर्वव्यापिनमोङ्कारं मत्वा धीरो न शोचित ॥२८॥

प्रणवको ही सबके हृद्यमें स्थित ईइवर जाने। इस प्रकार सर्वव्यापी ओङ्कारको जानकर वृद्धिमान् पुरुष शोक नहीं करता।। २८।।

सर्वप्राणिजातस्य स्मृतिप्रत्ययास्पदे हृद्ये स्थितमीश्वरं
प्रणवं विद्यात्सर्वव्यापिनं व्योमवदोङ्कारमात्मानमसंसारिणं धीरो
बुद्धिमान्मत्वा न शोचित

प्रणवको ही समस्त प्राणि-समुदायके स्मृतिप्रत्ययके आश्रयभूत हृदयमें स्थित ई इवर समझे। बुद्धिमान पुरुष आकाशके समान सर्वव्यापी ओङ्कारको असंसारी आत्मा[—शुद्ध आत्मतत्त्व] जानकर, शोकके कारण

शोकनिमित्तानुपपत्तः। ''तरांत शोकमात्मवित्" (छा०उ० ७।

का अभाव हो जानेसे शोक नहीं करता; जैसा कि ''आत्मवेत्ता शोक-को पार कर जाता है" इत्यादि १।३) इत्यादिश्रुतिभ्यः ॥२८॥ श्रुतियोंसे प्रमाणित होता है ॥२८॥

#### ओंकारार्थज्ञ ही मुनि है

### अमात्रोऽनन्तमात्रश्च द्वैतस्योपशमः शिवः। ओङ्कारो विदितो येन स मुनिर्नेतरो जनः ॥ २६॥

. जिसने मात्राहीन, अनन्त मात्रावाले, द्वैतके उपशमस्थान और मङ्गलमय ओंकारको जाना है वही मुनि है; और कोई पुरुष नहीं।।२९॥

अमात्रस्तुरीय ओङ्कारः। मीयते | **डनयेति मात्रा परिच्छित्तिः** सा अनन्ता यस्य सोऽनन्तमात्रः। नैतावत्त्वमस्य परिच्छेत्तं शक्यत इत्यर्थः । सर्वद्वैतोपशमत्वादेव शिवः । ओङ्कारो यथाव्याख्यातो विदितो येन स परमार्थतत्त्वस्य मननान्म्रनिः। नेतरो जनः शास्त्रविद्यीत्यर्थः ॥ २९ ॥

अमात्र तुरीय ओंकार है। जिस-से मान किया जाय उसे 'मात्रा' अर्थात 'परिच्छित्त' कहते हैं, वह मात्रा जिसकी अनन्त हो उसे 'अनन्तमात्र' कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि इसकी इयत्ताका परिच्छेद नहीं किया जा सकता। सम्पूर्ण द्वैतका उपशमस्थान होनेके कारण ही वह शिव (मङ्गलमय) है। इस प्रकार व्याख्या किया हुआ ओंकार जिसने जाना है वही परमार्थ-तत्त्वका मनन करनेवाला होनेसे 'मुनि' है; दूसरा पुरुष शास्त्रज्ञ होनेपर भी मुनि नहीं है-ऐसा इसका तात्पर्य है ॥ २९ ॥

इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य शङ्करभगवतः कृतावागमशास्त्रविवरणे गौडपादीयकारिका-सहितमाण्डूक्योपनिषद्भाष्ये प्रथममागमप्रकरणम् ॥ १॥

ॐ तत्सत् ।

## वैतर्धमक्ररण

इति द्वैतं न विद्यत इत्युक्तम्,

"एकमेवाद्वितीयम्"

प्रकरणस्य

प्रयोजनम्

इत्यादिश्रुतिभ्यः ।

आगममात्रं तत् । तत्रोपपत्त्यापि
द्वैतस्य वैतथ्यं शक्यतेऽवधारियतिमिति द्वितीयं प्रकरणमारभ्यते—

"एकमेवाद्वितीयम्" इत्यादि श्रुति-योंके अनुसार (आगम-प्रकरणकी १८ वीं कारिकामें) यह कहा गया है कि ज्ञान हो जानेपर द्वैत नहीं रहता। वह केवल आगम (ज्ञास्न-वचन) मात्र था। किन्तु द्वैतका मिध्यात्व युक्तिसे भी निश्चय किया जा सकता है, इसीलिये इस दूसरे प्रकरणका आरम्भ किया जाता है—

स्वप्नदृष्ट पदार्थींका मिथ्यात्व

# वैतथ्यं सर्वभावानां स्वप्न आहुर्मनीषिणः। अन्तःस्थानातु भावानां संवृतत्वेन हेतुना॥ १॥

[स्वप्नावस्थामें] सब पदार्थ शरीरके भीतर स्थित होते हैं; अतः स्थानके सङ्कोचके कारण मनीषिगण स्वप्नमें सब पदार्थीका मिध्यात्व प्रतिपादन करते हैं।। १।।

वितथस्य भावो वैतथ्यम् ,
असत्यत्विमत्यर्थः । कस्य ? सर्वेषां
वाद्याच्यात्मिकानां भावानां
पदार्थानां स्वप्न उपलभ्यमानानाम् , आहुः कथयन्ति, मनीषिणः
प्रमाणकुश्रलाः । वैतथ्ये हेतुमाह्-

वितथ (मिध्या) के भावका नाम 'वैतथ्य' अर्थात् असत्यत्व है। किसका वैतथ्य १ स्वप्नमें प्रतीत होनेवाले सम्पूर्णवाद्य और आन्तरिक पदार्थोंका मनी षिगण अर्थात् प्रमाण-कुशल पुरुष वैतथ्य बतलाते हैं। उनके मिध्यात्वमें हेतु बतलाते हैं—

अन्तःस्थानात्, अन्तः शरीरस्य मध्ये स्थानं अन्तः संवृत-येषाम हि तत्र स्थानात् उपलभ्यन्ते पवंतहस्त्यादयो बहि: न शरीरात । तस्माने वितथा भवित-मर्हन्ति। नन्वपवरकाद्यन्तरुपलभ्य-मानैर्घटादिभिरनैकान्तिको हेत-रित्याशङ्कचाह-संवृतत्वेन नेति, अन्तः संवृतस्थानादित्यर्थः। द्यन्तः संवृते देहान्तर्नाडीषु पर्वतहस्त्यादीनां सम्भवोऽस्ति, न हि देहे पवतोऽस्ति ॥ १ ॥

अन्तःस्थ होनेके कारण, अन्तर अर्थात् शरीरके मध्यमें स्थान है जिनका [ऐसे होनेके कारण]; क्योंकि वहीं पर्वत एवं हस्ती आदि समस्त पदार्थ उपलब्ध होते हैं, शरीरसे बाहर उनकी उपलब्धि नहीं होती: इसिलये वे मिध्या होने चाहिये। किन्तु यदि शरीरके भीतर उपलब्ध होनेके कारण ही स्वप्नदृष्ट पदार्थ मिथ्या हैं तो ] गृह आदिके भीतर दिखायी देनेवाले घट आदिमें तो यह हेत व्यभिचरित हो जायगा क्योंकि वहाँ जो उनकी प्रतीति है वह तो सत्य ही है ]-ऐसी शङ्का होनेपर कहते हैं - 'स्थानके संकोचके कारणसे।' तात्पर्य यह कि शरीरके भीतर संकुचित स्थान होनेसे जिन-का मिध्यात्व कहा जाता है । देहके अन्तर्वर्ती संकुचित नाडीजालमें पर्वत या हाथी आदिका होना सम्भव नहीं है। देहके भीतर पर्वत नहीं हो सकता ॥ १॥

स्वप्नदृश्यानां भावानामन्तः

संवतस्थानमित्येतद्सिद्धम् ,

यसात् प्राच्येषु सुप्त उदश्च

स्वप्नमें दिखलायी देनेवाले पदार्थी-का शरीरके भीतर संकुचित स्थान है-यह बात सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्व दिशामें सोया हुआ पुरुष उत्तर दिशामें स्वप्न देखता-सा देखा जाता है [अतः वह शरीरसे 68

स्वप्नान्पश्यित्रव दश्यत इत्ये- बाहर वहाँ जाकर उन्हें देखता होगा] तदाशङ्कर्याह— -ऐसी आशङ्का करके कहते हैं--

## अदीर्घत्वाच्च कालस्य गत्वा देशान्न पश्यति । प्रतिबुद्धश्च वै सर्वस्तिस्मन्देशे न विद्यते ॥ २ ॥

समयकी अदीर्घता होनेके कारण वह देहसे वाहर जाकर उन्हें नहीं देखता तथा जागनेपर भी कोई पुरुष उस देशमें विद्यमान नहीं रहता। [ इससे भी उसका स्वप्नटष्ट देशमें न जाना ही सिद्ध होता है:]।। २॥

न देहाद्वहिर्देशान्तरं गत्वा |
दीर्घ- स्वप्नान्पश्यति । यस्माकालाभावात् तसुप्तमात्र एव देहमिध्यात्वम् देशायोजनशतान्तरिते
मासमात्रप्राप्ये देशे स्वप्नान्पश्यनिव दृश्यते । न च तद्शप्राप्तेरागमनस्य च दीर्घः कालोऽस्ति ।
अतोऽदीर्घत्वाच कालस्य न
स्वप्नदृष्देशान्तरं गच्छति ।

किं च प्रतिबुद्धश्च वै सर्वः स्वप्नद्दक्स्वप्नदर्शनदेशे न विद्यते। यदि च स्वप्ने देशान्तरं गच्छे- द्यस्मिन्देशे स्वप्नान्पश्येत्तत्रैव प्रतिबुध्येत। न चैतदस्ति। रात्रौ सुप्तोऽहनीव भावान्पश्यति; बहुभिः संगतो भवति, यश्च संगत-

वह देहसे बाहर देशान्तरमें जाकर स्वप्न नहीं देखता, क्योंकि वह सोया हुआ ही देहके स्थानसे एक मासमें पहुँचने योग्य सौ योजनकी दूरीपर स्वप्न देखता-सा देखा जाता है। [उस समय] उस देशमें पहुँचने और वहाँसे छौटने योग्य दीर्घकाल है ही नहीं। अतः कालकी अदीर्घताके कारण वह स्वप्न-द्रष्टा किसी देशान्तरमें नहीं जाता।

यही नहीं, जागनेपर भी कोई स्वप्नद्रष्टा स्वप्न देखनेके स्थानमें नहीं रहता। यदि वह स्वप्नके समय किसी देशान्तरमें जाता तो जिस देशमें स्वप्न देखता उसीमें जागता। किन्तु ऐसी बात नहीं होती। वह रात्रिमें सोया हुआ मानो दिनमें पदार्थीको देखता है और बहुतोंसे मिलता है; अतः जिनसे उसका मेल होता है उनके द्वारा वह गृहीत स्तैगृंद्येत । न च गृह्यते; गृहीत-इचेन्वामद्य तत्रोपलब्धवन्तो चयमिति ब्र्युः । न चैतदस्ति, तस्मान्न देशान्तरं गच्छति स्वप्ने ॥ २ ॥ होना चाहिये था। परन्तु गृहीत होता नहीं; यदि गृहीत होता तो 'हमने तुझे वहाँ पाया था' ऐसा कहते। परन्तु ऐसी बात है नहीं; अतः स्वप्नमें वह किसी देशान्तरको नहीं जाता।। २।।

इतश्च स्वप्नदृश्या भावा वितथा यतः—

स्वप्रमें दिखायी देनेवाले पदार्थ इसलिये भी मिथ्या हैं, क्योंकि—

अभावश्च रथादीनां श्रूयते न्यायपूर्वकम् । वैतथ्यं तेन वै प्राप्तं स्वप्त आहुः प्रकाशितम् ॥ ३ ॥

श्रुतिमें भी [स्वप्रदृष्ट ] रथादिका अभाव युक्तिपूर्वक सुना गया है। अतः [ उपर्युक्त युक्तिसे ] सिद्ध हुए मिथ्यात्वको ही स्वप्रमें स्पष्ट बतलाते हैं ॥ ३ ॥

अभावश्रेव रथादीनां खप्न-रथाद्यभावश्रेत-दृश्यानां श्रूयते न्याय-र्मिथ्यात्वम् पूर्वकं युक्तितः श्रुतौ "न तत्र रथाः" (इ० उ० ४।३। १०) इत्यत्र। देहान्तः स्थानसंव्रत-त्वादिहेतुना प्राप्तं वैतथ्यं तदनु-वादिन्या श्रुत्या स्वप्ने स्वयंज्यो-तिष्टुप्रतिपादनपरया प्रकाशित-माहुर्षक्षविदः ॥ ३॥

"इस अवस्थामें रथ नहीं हैं" इत्यादि श्रुतिमें भी स्वप्तदृष्ट रथादि-का अभाव युक्तिपूर्वक सुना गया है। अतः अन्तःस्थान तथा स्थानके संकोच आदि हेतुओंसे सिद्ध हुआ मिध्यात्व, उसका अनुवाद करनेवाळी तथा स्वप्नमें आत्माका स्वयंप्रकाशत्व प्रतिपादन करनेवाळी श्रुतिद्वारा ब्रह्मवेत्ता स्पष्ट बतळाते हैं॥३॥

जाप्रद्दश्य पदार्थोंके विश्यात्वमें हेतु अन्तःस्थानात्तु भेदानां तस्माजागरिते स्मृतम्। यथा तत्र तथा स्वप्ने संवृतत्वेन भिद्यते॥ ४॥ \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

इसीसे जायत्-अवस्थामें भी पदार्थोंका मिध्यात्व है, क्योंकि जिस

प्रकार वे वहाँ स्वप्रावस्थामें [ सिध्या ] होते हैं उसी प्रकार जायत्में भी

होते हैं। केवल शरीरके भीतर स्थित होने और स्थानके संकुचित होनेमें

ही स्वप्रदृष्ट पदार्थोंका भेद है॥ ४॥

जाग्रद्दश्यानां भावानां वैतखप्तपदार्थवद् थ्यमिति प्रतिज्ञा ।
हश्यत्वेन हश्यत्वादिति हेतुः
मिथ्यात्वम् खप्नहश्यभाववदिति
हष्टान्तः । यथा तत्र खप्ने
हश्यानां भावानां वैतथ्यं तथा
जागरितेऽपि हश्यत्वमिविशिष्टमिति हेतूपनयः । तस्माज्जागरितेऽपि वैतथ्यं स्मृतमिति
निगमनम् । अन्तःस्थानात्संवृतत्वेन च स्वप्नहश्यानां भावानां
जाग्रद्दश्येभ्यो भेदः । हश्यत्वमसत्यत्वं चाविशिष्टमुभयत्र ॥४॥

जाप्रत्-अवस्थामें देखे हुए पदार्थ मिध्या हैं-यह प्रतिज्ञा है। दृश्य होनेके कारण—यह उसका हेतु है। स्वप्नमें देखे हुए पदार्थों के समान -यह दृष्टान्त है। जिस प्रकार वहाँ स्वप्नमें देखे हुए पदार्थों का मिध्यात्व है उसी प्रकार जाप्रत्में भी उनका दृश्यत्व समानरूपसे है-यह हेतू-पनय' है। अतः जागृतिमें भी उनका मिध्यात्व माना गया है—यह निगमन है। अन्तःस्थ होने और स्थानका संकोच होनेमें स्वप्पदृष्ट भावों का जाप्रदृष्ट भावों से भेद है। दृश्यत्व और असत्यत्व तो दोनों ही अवस्थाओं में समान हैं। ४॥

# स्वप्नजागरितस्थाने होकमाहुर्मनीषिणः। भेदानां हि समत्वेन प्रसिद्धेनैव हेतुना॥ ५॥

を電車の

इस प्रकार प्रसिद्ध हेतुसे ही पदार्थीमें समानता होनेके कारण विवेकी पुरुषोंने स्वप्न और जागरित अवस्थाओंको एक ही बतलाया है।। ५।।

१. व्याप्तिविशिष्ट हेतु पक्षमें है—ऐसा प्रतिपादन करना 'हेतूपनय' कहलाता है।

प्रसिद्धेनैय मेदानां प्राह्यप्राह्यमाहक- प्राह्कत्वेन हेतुना
त्वात् समत्वेन स्वप्नजागरितस्थानयोरेकत्वमाहुर्विवेकिन इति पूर्वप्रमाणसिद्धस्यैव
फलम् ॥ ५॥

पदार्थों के याह्यप्राहकत्वरूप प्रसिद्ध हेतुसे समानता होने के कारण ही विवेकी पुरुषोंने स्वप्न और जागरित अवस्थाओं का एकत्व प्रतिपादन किया है-इस प्रकार यह पूर्व प्रमाण-से सिद्ध हुए हेतुका ही फल है।।५॥

इतश्र वैतथ्यं जाग्रद्दश्यानां

भेदानामाद्यन्तयोरभावात् ।

जाग्रत्-अवस्थामें दिखलाई देने-वाले पदार्थोंका मिध्यात्व इसलिये भी है, क्योंकि आदि और अन्तमें उनका अभाव है।

# आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा। वितथैः सदृशाः सन्तोऽवितथा इव लिच्ताः॥ ६॥

जो आदि और अन्तमें नहीं है [ अर्थात् आदि और अन्तमें असद्भुष है ] वह वर्तमानमें भी वैसा ही है। ये पदार्थसमृह असत्के समान होकर भी सत्-जैसे दिखायी देते हैं ॥ ६॥

यदादावन्ते च नास्ति वस्तु
मृगतृष्णिकादि तन्मभादावन्ते ध्येऽपि नास्तीति
चाभावात निश्चितं ठोके तथेमे
जाप्रदृदृश्या मेदाः। आद्यन्तयोरभावाद्वितथैरेव मृगतृष्णिकादिभिः
सदृश्त्वाद्वितथा एव तथाप्यवितथा इव ठक्षिता मृदुरनात्मविद्धिः।। ६।।

जो मृगतृष्णादि वस्तु आदि और अन्तमें नहीं है वह मध्यमें भो नहीं होती-यह बात छोकमें निश्चित ही है। इसी प्रकार ये जायत्-अवस्थामें दिख्छायी देनेवाछे भिन्न-भिन्न पदार्थ भी आदि और अन्तमें न होनेसे मृगतृष्णा आदि असद-स्तुओंके समान होनेके कारण असत् ही हैं; तथापि मूढ अनात्मज्ञ पुरुपों-द्वारा वे सद्गुप समझे जाते हैं।।६।।

स्वप्नदृश्यवज्जागरितदृश्याना-मप्यसन्वमिति यदुक्तं तद्युक्तम् । यस्माज्जाग्रद्दश्या अन्तरानवाह-क्षत्पिपासादिनिवृत्तिं नादयः कुर्वन्तो गमनागमनादिकार्यं च सप्रयोजना दृष्टाः । न त स्वप्न-दृश्यानां तदस्ति । तस्मात्स्वपन-हर्यवज्जाग्रद्ह्यानामस्त्वं मनो-रथमात्रमिति ।

तन्न। कस्मात्? यस्मात्—

शङ्का-स्वप्तदृश्योंके समान जाग-रित अवस्थाके दृश्योंका भी जो असत्यत्व बतलाया गया है वह ठीक नहीं; क्योंकि जाप्रद्हश्य अन्न, पान और वाहन आदि पदार्थ भूख-प्यास-की निवृत्ति तथा गमनागमन आदि कार्यांके करनेके कारण प्रयोजनवाले देखे गये हैं। किन्त स्वप्तहश्योंके विषयमें ऐसी बात नहीं है। अतः स्वप्रहर्योंके समान जायदृहरयोंकी असत्यता केवल मनोरथमात्र है।

समाधान-ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है ? क्योंकि-

#### सप्रयोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते। तस्माद्यन्तवत्वेन मिथ्येव खलु ते स्मृताः ॥ ७ ॥

स्वप्नमें उन (जाम्रत्-पदार्थों ) की सप्रयोजनतामें विपरीतता आ जाती है। अतः आदि-अन्तयुक्त होनेके कारण वे निश्चय मिध्या ही माने गये हैं ॥ ७॥

सप्रयोजनता दृष्टा यानपाना-दीनां स्वप्ने विप्रतिपद्यते। जागरिते हि अक्तवा पीत्वा च न्त्रो विनिवतिततृर्सुप्तमात्र एव क्षतिपपासाद्यार्तमहोरात्रोषितम-भक्तवन्तमात्मानं मन्यते । यथा

जागरित अवस्थामें जो अन्न-पानादिकी सप्रयोजनता देखी गयी है वह स्वप्नमें नहीं रहती। जागरित अवस्थामें खा-पीकर तृप्त हुआ पुरुष तृपारहित होकर सोनेपर भी [स्वप्नमें] अपनेको क्षधा-विपासा आदिसे आर्त्त, दिन-रात उपवास किया हुआ और बिना भोजन किया हुआ मानता है;

स्वप्ने भुक्त्वा पीत्वा चार्त्तात्थि-तस्तथा। तस्माजाग्रद्दश्यानां स्वप्ने विप्रतिपत्तिर्देष्टा। अतो मन्यामहे तेपामप्यसत्त्वं स्वप्न-दृश्यवद्नाशङ्कनीयमिति। तस्मादाद्यन्तवत्त्वमुभयत्र समान-गिति मिथ्यैव खलु ते स्मृताः॥७॥

जिस प्रकार कि स्वप्नमें, खा-पीकर जागा हुआ पुरुष अपनेको अनुप्त अनुभव करता है। अतः स्वप्नावस्थान्में जाप्रद्-दृद्योंकी विपरीतता देखी जाती है। इसिलये स्वप्नदृश्योंके समान उनकी असत्यताको भी हम शङ्का न करनेयोग्य मानते हैं। इस प्रकार दोनों ही अवस्थाओं में आदि-अन्तवन्त्व समान है; अतः वे निश्चय मिथ्या ही माने गये हैं॥ ७॥

स्वप्न जाग्रद्धेरयोःसमत्वाज्ञा-ग्रद्धेरानामसत्त्विमिति यदुक्तं तदसत्, कस्मात् १ दृष्टान्तस्था-सिद्धत्वात् । कथम् १ न हि जाग्रद्दृष्टा एवते भेदाः स्वप्ने दृश्यन्ते । किं तिर्हि १ अपूर्वं स्वप्ने पश्यितः चतुर्दन्त-गजमारूढमष्टभुजमात्मानं मन्यते । अन्यद्प्येवंप्रकारमपूर्वं पश्यिति स्वप्ने । तन्नान्येनासता समिति

स्वप्त और जामत्-पदार्थों के समान होनेसे जामत्-पदार्थों की जो असत्यता बतलायी गयी है वह ठीक नहीं है। क्यों ? क्यों कि यह दृष्टान्त सिद्ध नहीं हो सकता। कैसे सिद्ध नहीं हो सकता? क्यों कि जो पदार्थ जामत्-अवस्थामें देखे जाते हैं वे ही स्वप्नमें नहीं देखे जाते। तो उस समय और क्या देखा जाता है ?

स्वप्नमें तो यह अपूर्व वस्तुएँ देखता है। अपनेको चार दाँतों वाले हाथीपर चढ़ा हुआ तथा आठ मुजाओं वाला मानता है। इसी प्रकार स्वप्नमें और भी अपूर्व वस्तुएँ देखा करता है। वे किसी अन्य असत् वस्तुके समान नहीं होतीं; इसलिये वे

सदेव । अतो दृष्टान्तोऽसिद्धः । तस्मात्स्वमवज्जागरितस्थासन्वमि-त्ययुक्तम् ।

तन्नः खप्ने दृष्टमपूर्वः यन्मन्यसे न तत्स्वतः सिद्धम् किं तर्हि ?

सत् ही हैं। अतः यह दृष्टान्त सिद्ध नहीं हो सकता।अतः स्वप्नके समान जागरितकी भी असत्यता है—यह कथन ठीक नहीं।

ऐसी बात नहीं है। खप्नमें देखी हुई जिन वस्तुओं को अपूर्व समझता है वे स्वतः सिद्ध नहीं हैं तो कैसी हैं १

# अपूर्वं स्थानिधमों हि यथा स्वर्गनिवासिनाम् । तानयं प्रेक्षते गत्वा यथैवेह सुशिक्षितः॥ =॥

जिस प्रकार [इन्द्रादि] स्वर्गनिवासियोंकी [सहरूनेत्रत्वादि] अलौकिक अवस्थाएँ सुनी जाती हैं उसी प्रकार यह (स्वप्न) भी स्थानी (स्वप्नद्रष्टा आत्मा) का अपूर्व धर्म है। उन स्वाप्न पदार्थोंको यह इसी प्रकार जाकर देखता है जैसे कि इस लोकमें [किसी मार्गविशेषके सम्बन्धमें] सुशिक्षित पुरुष [उस मार्गसे जाकर अपने अभीष्ट लक्ष्यपर पहुँचकर उसे देखता है]॥ ८॥

अपूर्वं स्थानिधर्मो हि स्थानिनो
द्रष्टुरेव हि स्वप्नस्थानवतो
धर्मः। यथा स्वर्गनिवासिनामिन्द्रादीनां सहस्राक्षत्वादि
तथा स्वप्नदृशोऽपृवींऽयं धर्मः।
न स्वतः सिद्धो द्रष्टुः स्वरूपवत्।
तानेवंप्रकारापूर्वान्स्वचित्तविकल्पानयं स्थानी स्वप्नदृक्सवमस्थानं
गत्वा प्रक्षेते। यथैवेह लोके
सुशिक्षितो देशान्तरमार्गस्तेन

वे स्थानीका अपूर्व धर्म ही हैं; स्थानी अर्थात् स्वप्नस्थानवाले द्रष्टाका ही धर्म हैं। जैसे कि स्वर्गानवासी इन्द्रादिके सहस्राक्षत्वादि धर्म हैं उसी प्रकार स्वप्नद्रष्टाका यह अपूर्व धर्म है। द्रष्टाके स्वरूपके समान यह स्वतः सिद्ध नहीं है। इस प्रकारके अपने चित्तद्वारा कल्पना किये हुए उन धर्मोंको यह जो स्वप्न देखनेवाला स्थानी है स्वप्नस्थानमें जाकर देखा करता है; जिस प्रकार इस लोकमें देशान्तरके मार्गके विषयमें सुशिक्षित

देशान्तरं गत्वा तान्पदार्थान्पश्यति तद्रत्। तसाद्यथा स्थानिधर्माणां रज्ज-सर्पमृगवृष्णिकादीनामसत्त्वं तथा स्वप्नदृश्यानामपूर्वाणां स्थानिधर्म-त्वमेवेत्यसत्त्वमतो न स्वप्नदृष्टान्त-स्यासिद्धत्वम् ॥ ८॥

पुरुष उस मार्गसे देशान्तरमें जाकर वहाँके पदार्थींको देखता है उसी प्रकार यह भी देखता है ]।अतः जिस प्रकार स्थानीके धर्म रज्जु-सर्प और मृगतृष्णा आदिकी असत्यता है उसी प्रकार स्वप्नमें देखे जानेवाले अपूर्व पदार्थींका भी स्थानिधर्मत्व ही है, अतः वे भी असत् हैं। इसिटये स्वप्नदृष्टान्तकी असिद्धता नहीं है ॥८॥

#### स्वप्नमें मनःकिष्पत और इन्द्रियग्राह्य दोनों ही प्रकारके पदार्थ मिथ्या हैं

अपूर्वत्वाशङ्का निराकृता स्वप्नदृष्टान्तस्य प्रनः स्वप्नतुल्यतां

जाग्रद्धेदानां प्रपश्चयन्नाह—

स्वप्नदृष्टान्तके अपूर्वत्वकी आश-ङ्काका निराकरण कर दिया। अब पुनः जामत्पदार्थोंकी स्वप्नतुल्यताका विस्तृतरूपसे प्रतिपादन करते हुए कहते हैं-

### स्वप्नवृत्तावि त्वन्तश्चेतसा कित्पतं त्वसत्। बहिश्चेतोगृहीतं सदृदृष्टं वैतथ्यमेतयोः ॥ ६ ॥

स्वप्नावस्थामें भी चित्तके भीतर कल्पना किया हुआ पदार्थ असत् और चित्तसे बाहर [ इन्द्रियोंद्वारा ] प्रहण किया हुआ पदार्थ सत् जान पड़ता है; किन्तु इन दोनोंका ही मिध्यात्व देखा गया है।। ९।।

स्वप्नवृत्तावि स्वप्नस्थानेऽपि।

स्वप्नकी वृत्ति अर्थात् स्वप्नस्थानमें भी चित्तके भीतरमनोरथसे सङ्कल्प अन्तरचेतसा मनोरथसङ्कल्पितम- की हुई वस्तु असत् होती है; क्यों-कि वह सङ्कल्पके पश्चात् तत्क्षण सत्। सङ्कल्पानन्तरसमकालमेवा- ही दिखायी नहीं देती। तथा उस दर्शनात्त्रव स्वप्ने बहिश्चेतसा चक्षरादिद्वारेणोपलब्धं घटादि सत्। इत्येवमसत्यमिति निश्चितेऽपि सदसद्विभागो दृष्टः। उभयोरप्यन्तर्बहिइचेतःकल्पितयो-र्वेतथ्यमेव दृष्टम् ॥ ९ ॥

स्वप्नावस्थामें ही चित्तसे बाहर चक्ष आदिद्वारा प्रहण किये हुए घट आदि सत् होते हैं। इस प्रकार खप्न असत्य है-ऐसा निश्चय हो जानेपर भी उसमें सत्-असतका विभाग देखा जाता है। किन्त चित्तसे कल्पना किये हुए इन आन्तरिक और बाह्य दोनों ही प्रकारके पदार्थी-का मिध्यात्व देखा गया है।। ९॥

जायतमें भी दोनों प्रकारके पदार्थ मिथ्या हैं जामदृवृत्तावि त्वन्तर्चेतसा कल्पितं त्वसत्। विहरचेतोग्रहीतं सद्युक्तं वैतथ्यमेतयोः ॥१०॥

इसी प्रकार जायद्वस्थामें भी चित्तके भीतर कल्पना किया हुआ षदार्थ असत् तथा चित्तसे बाहर प्रहण किया हुआ पदार्थ सत् समझा जाता है। परन्तु इन दोनोंका ही मिध्यात्व मानना उचित है।। १०॥

सदसतोर्वेतथ्यं युक्तम्, अन्तर्यहिरचेतःकल्पितत्वाविशेषा- भीतर या बाहर कल्पित होनेसे उनमें दिति व्याख्यातमन्यत् ॥ १०॥ सबकी व्याख्या हो चुकी है ॥१०॥

इन सत् और असत् पदार्थांका मिण्यात्वठीकही है;क्योंकि हृदयके कोई विशेषता नहीं होती। शेष

इन मिथ्या पदार्थोंकी कल्पना करनेवाला कौन है ? चोदक आह— [इसपर ] पूर्वपक्षी कहता है-उभयोरि वैतथ्यं भेदानां स्थानयोर्यदि। क एतान्बुध्यते भेदान्को वै तेषां विकल्पकः ॥११॥

यदि [जागरित और स्वप्न] दोनों ही स्थानोंके पदार्थोंका मिध्यात्व है तो इन पदार्थोंको जानता कौन है और कौन इनकी कल्पना करने-वाला है ? ।। ११ ।।

स्वप्नजाग्रतस्थानयोभेदानां यदि वैतथ्यं क एतानन्तर्वहिश्चेतः-कल्पितान्बुध्यते । को वै तेषां विकल्पकः । स्पृतिज्ञानयोः क आलम्बनिस्यभिप्रायः; न यदिस्वप्न और जागरित [दोनों ही स्थानों] के पदार्थों का मिध्यात्व है तो चित्तके भीतर या बाहर कल्पना किये हुए इन पदार्थों को जानता कौन है ? और कौन उनकी कल्पना करनेवाला है ? तात्पर्य यह है कि यदि निरात्मवाद अभीष्ट नहीं है तो [यह बताना चाहिये कि] उक्त स्मरण (स्वप्न) और ज्ञान (जागरित) का आलम्बन कोन है ? ।। ११ ।।

इनकी कल्पना करनेवाला और इनका साक्षी आत्मा हो है

कल्पयत्यात्मनात्मानमात्मा देवः स्वमायया। स एव बुध्यते भेदानिति वेदान्तनिश्चयः॥१२॥

स्वयंप्रकाश आत्मा अपनी मायासे स्वयं ही कल्पना करता है और वही सब भेदोंको जानता है-यही वेदान्तका निश्चय है।। १२।।

स्वयं स्वमायया स्वमात्मान-मात्मा देव आत्मन्येव वक्ष्यमाणं मेदाकारं कल्पयति रज्ज्वादाविव सर्पादीन् स्वयमेव च तान्बुध्यते मेदास्तद्वदेवेत्येवं वेदान्तनिश्चयः। स्वयंप्रकाश आत्मा अपनी माया-से रज्जुमें सर्पादिके समान अपनेमें आपहीको आगे बतलाये जानेवाले भेदरूपसे कल्पना करता है और स्वयं ही उन भेदोंको जानता है— इस प्रकार यही वेदान्तका निश्चय है। उसके सिवा स्मृति और ज्ञान- नान्योऽस्ति ज्ञानस्मृत्याश्रयः न च निरास्पदे एव ज्ञानस्मृती चैनाशिकानामिवेत्यभिप्रायः। १२।

का कोई और आश्रय नहीं है। तात्पर्य यह कि वैनाशिकों (बौद्धों) के कथनके समान ये ज्ञान और स्मृति निराधार नहीं हैं।। १२॥

#### पदार्थकल्पनाकी विधि

प्रकारेण । सङ्खल्पयन्केन

वह संकल्प करते हुए किस प्रकार कल्पना करता है ? सो बतलाया जाता है-

कलपयतीत्युच्यते-

### विकरोत्यपरान्भावानन्तश्चित्ते व्यवस्थितान्। नियतांश्च बहिश्चित्त एवं कल्प्यते प्रभुः॥१३॥

प्रभु आत्मा अपने अन्तःकरणमें [ वासनारूपसे ] स्थित अन्य (छौिकक) भावोंको नान।रूप करता,है तथा बहिश्चित्त होकर पृथिवी आदि नियत और अनियत पदार्थोंकी भी इसी प्रकार कल्पना करता है।।१३॥

विकरोति नाना करोत्यपरान् लौकिकान् भावान् पदार्थान् शब्दादीनन्यांश्रान्तश्रित्ते वासना-व्यवस्थितानव्याकृतान् रूपेण नियतांश्च पृथ्व्यादीननियतांश्च कल्पनाकालान्त्रहिश्चित्तः संस्तथा-न्तश्चित्तो मनोरथादिलक्षणा-नित्येवं कल्पयति प्रश्रुरीक्वर भारमेत्यर्थः ॥ १३ ॥

वह चित्तके भीतर वासनारूपसे स्थित अन्याकृत लौकिक भावों— शब्दादि पदार्थींको तथा अन्य पृथिवी आदि नियत और कल्पनाकालमें ही उत्पन्न होनेवाले अनियत पदार्थीको बहिश्चित्त होकर एवं मनोरथादिरूप पदार्थींको अन्तश्चित्त होकर विकृत करता अर्थात् नाना करता है-इस प्रकार प्रभु-ईश्वर अर्थात् आत्मा कल्पना करता है।। १३।।

आन्तरिक और बाह्य दोनों प्रकारके पदार्थ मिथ्या हैं स्व नविचत्तपरिकल्पितं सर्व-मित्येतदाशङ्क्यते। यसाच्चित्त-

स्वप्नके समान सब कुछ चित्तका ही कल्पना किया हुआ है—इस <del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

परिकल्पितैर्मनोरथादिलक्षणैश्चित्त-

परिच्छेग्रैवेलक्षण्यं वाह्याना-

मन्योन्यपरिच्छेद्यत्विमिति । सा न युक्ताशङ्का । विषयमें यह शङ्का होती है; क्योंकि केवल चित्तपरिकल्पित और चित्तसे ही परिच्लेश मनोरथादिसे वाह्य पदार्थोंकी अन्योन्यपरिच्लेश्वत्वरूप विलक्षणता है [अतः स्वप्नके समान ये मिथ्या नहीं हो सकते]। समाधान-यह शङ्का ठीक नहीं है, [क्योंकि—]

चित्तकाला हि ये उन्तस्तु द्वयकालाश्च ये बहिः। कल्पिता एव ते सर्वे विशेषो नान्यहेतुकः॥१४॥

जो आन्तरिक पदार्थ केवल कल्पनाकालतक ही रहनेवाले हैं और जो बाह्य पदार्थ द्विकालिक [अर्थात् अन्योन्यपरिच्छेय] हैं वे सभी कल्पित हैं। उनकी विशेषताका [अर्थात् आन्तरिक पदार्थ असत्य हैं और बाह्य सत्य हैं-इस प्रकारकी भेदकल्पनाका] कोई दूसरा कारण नहीं है। १४।

चित्तकाला हि येऽन्तस्तु
चित्तपरिच्छेद्याः; नान्यश्चित्तकालच्यतिरेकेण परिच्छेदकः
कालो येषां ते चित्तकालाः।
कल्पनाकाल एवोपलभ्यन्त
इत्यर्थः। द्वयकालाञ्च भेदकाला
अन्योन्यपरिच्छेद्याः। यथागोदोहनमास्तेः; यावदास्ते तावद्वाः
दोग्धि यावद्वां दोग्धि तावदास्ते।
तावानयमेतावानस इति परस्पर-

जो आन्तरिक हैं अर्थात् चित्तपरिच्छेय हैं वे चित्तकाल हैं; जिनका
चित्तकालके सिवा और कोई काल
परिच्छेदक न हो उन्हें चित्तकाल
कहते हैं। अर्थात् वे केवल कल्पनाके समय ही उपलब्ध होते हैं। तथा
बाह्यपदार्थ दो कालवाले—भेदकालिक
यानी अन्योन्यपरिच्छेय हैं। जैसे
गोदोहनपर्यन्त बैठता है; यानी
जबतक बैठता है तबतक गौ दुहता
है और जबतक गौ दुहता है तबतक
बैठता है। उतने समयतक यह रहता
है और इतने समयतक वह रहता है—

परिच्छेद्यपरिच्छेदकत्वं बाह्यानां भेदानां ते द्वयकालाः अन्तश्चित्तकाला बाह्याश्च द्वयकालाः किल्पता एव ते सर्वे । न बाह्यो द्वयकालत्विविशेषः किल्पतत्वच्यतिरेकेणान्यहेतुकः । अत्रापि हि स्वप्नदृष्टान्तो भवत्येव ॥१४॥

इस प्रकार बाह्य पदार्थोंका परस्प परिच्छेद्य-परिच्छेदकत्व है; अतः वे दो कालवाले हैं। किन्तु आन्तिर्क चित्तकालिक और बाह्य द्विकालिक-ये सब किल्पत ही हैं। बाह्य पदार्थी की जो द्विकालिकत्वरूप विशेषताहै वह किल्पतत्वके सिवा किसी अन्य कारणसे नहीं है। इस विषयमें भी स्वप्नका दृष्टान्त% है ही।। १४॥

आन्तरिक और बाह्य पदार्थोंका भेद केवल इन्द्रियजनित है अव्यक्ता एव येऽन्तस्तु स्फुटा एव च ये बहिः। कल्पिता एव ते सर्वे विशेषस्त्विन्द्रयान्तरे॥१५॥

जो आन्तरिक पदार्थ हैं वे अव्यक्त ही हैं और जो बाह्य हैं वे स्पष्ट प्रतीत होनेवाले हैं। किन्तु वे सब हैं किन्पत ही। उनकी विशेषता ते केवल इन्द्रियोंके ही भेदमें है।। १५॥

यद्प्यन्तरच्यक्तत्वं भावानां
मनोवासनामात्राभिव्यक्तानां
स्फुटत्वं वा बहिश्चक्षुरादीन्द्रियान्तरे विशेषो नासौ भेदानामस्तित्वकृतः स्वप्नेऽपि तथा
दर्शनात्। किंतिर्हि १ इन्द्रियान्तरकृत एव । अतः कल्पिता एव

चित्तकी वासनामात्रसे अभिव्यक्त हुए पदार्थोंका जो अन्तःकरणमें अव्यक्तत्व (अस्फुटत्व ) और बाह्य चक्षु आदि अन्य इन्द्रियोंमें जो उनका स्फुटत्व है वह विशेषता पदार्थोंकी सत्ताके कारण नहीं है। क्योंकि ऐसा ही स्वप्नमें भी देखा जाता है। तो फिर इसका क्या कारण है ? यह इन्द्रियोंके भेदके ही

<sup>\*</sup> अर्थात् जाग्रत्के समान स्वप्नके भी चित्तपरिकत्पित पदार्थ करूपनी कालिक और बाह्य पदार्थ द्विकालिक ही होते हैं; परन्तु वे होते दोनों ही मिध्य हैं। इसी प्रकार जाग्रत्में भी समझो।

जाग्रद्भावा अपि स्वप्नभावदिति सिद्धम् ॥ १५ ॥ कारण है। अतः सिद्ध हुआ किः स्वप्नके पदार्थों के समान जाम्रत्कालीन पदार्थ भी कल्पित ही हैं॥ १५॥

#### पदार्थकल्पनाकी मूल जीवकल्पना है

बाह्याध्यात्मिकानां भावाना-मितरेतरनिमित्तनैमित्तिकतया कल्पनायां किं मूलमित्युच्यते—

बाह्य और आन्तरिक पदार्थोंकी परस्पर निमित्त और नैमित्तिक- रूपसे कल्पना होनेमें क्या कारण है ? सो बतलाया जाता है—

# जीवं कल्पयते पूर्वं ततो भावान्पृथग्विधान् । बाह्यानाध्यात्मिकांइचेव यथाविद्यस्तथास्मृतिः॥१६॥

[वह प्रभु] सबसे पहले जीवकी कल्पना करता है; फिर तरह-तरहके बाह्य और आध्यात्मिक पदार्थोंकी कल्पना करता है। उस जीवका जैसा विज्ञान होता है वैसी ही स्मृति भी होती है।। १६।।

जीवं हेतुफलात्मकम्; अहं
करोमि मम सुखदुःखे इत्येवंलक्षणम्; अनेवंलक्षण एव शुद्ध
आत्मिन रज्जाविव सर्पं कल्पयते
पूर्वम् । ततस्ताद्थ्येन क्रियांकारकफलभेदेन प्राणादीन्नानाविधान्मावान्वाद्यानाध्यात्मिकांइचैव कल्पते ।

तत्र कल्पनायां को हेतुरि-त्युच्यते। योऽसौ स्वयंकल्पितो जीवः सर्वकल्पनायामधिकृतः स सबसे पहले 'में करता हूँ, मुझे सुख-दुःख हैं' इस प्रकारके हेतु-फलात्मक जीवकी [वह प्रभु] इस-से विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध आत्मामें रज्जुमें सर्पके समान कल्पना करता है। फिर उसीके लिये किया, कारक और फलके भेदसे प्राण आदि नाना प्रकारके वाह्य और आध्यात्मिक पदार्थों की कल्पना करता है।

उस कल्पनामें क्या हेतु है-इस-पर कहा जाता है-यह जो स्त्रयं कल्पना किया हुआ जीव सब प्रकार-की कल्पनाका अधिकारी है, वह जैसी

यथाविद्यः, यादशी विद्या विज्ञान-मस्येति यथाविद्यः तथाविधैव स्मृतिस्तस्येति तथास्मृतिभेवति अतो हेत्रकल्पना-स इति। विज्ञानारफलविज्ञानं ततो हेतफल-स्मृतिस्ततस्ति द्वानं तदर्थिकिया-कारकतत्फलभेद विज्ञानानि तेभ्यस्तत्समृतिस्तत्समृतेश्र स्तद्विज्ञानानीत्येवं बाह्यानाध्या-त्मिकांश्चेतरेतरनिमित्तनैमित्तिक-भावेनानेकथा कल्पयते ॥१६॥

विद्यावाला होता है अर्थात् उसकी जैसी विद्या यानी विज्ञान होता है वैसी ही स्मृति भी होती है। अतः वह वैसी ही स्मृतिवाला होता है। इस प्रकार अन्नभक्षणादि हितकी कल्पनाके विज्ञानसे ही [तृप्ति आदि] फलका विज्ञान होता है; उससे दिसरे दिन भी उनहेतु और फलकी स्मृति होती है और उस स्मृतिसे उनका ज्ञान तथा उनके छिये होनेवाले [पाकादि] कर्म, तिण्डुलादि ] कारक और उनके विप्ति आदि ] फलभेदके ज्ञान होते हैं। उनसे उनकी स्मृति होती है तथा उस स्मृतिसे फिर उन हित्र आदि के विज्ञान होते हैं। इस प्रकार यह जीव वाह्य और आध्यात्मिक पदार्थोंकी पारस्परिक निमित्त-नैमित्तिकभावसे अनेक प्रकार कल्पना करता है।।१६॥

जीवकल्पनाका हेतु अज्ञान है

तत्र जीवकल्पना सर्वकल्पनामूलमित्युक्तं सैव जीवकल्पना
किनिमित्तेति दृष्टान्तेन प्रतिपादयति—

यहाँतक जीवकरपना ही सब करपनाओंका मूळ है-यह कहा गया; किन्तु वह जीव-करपना है किस निमित्तसे ?-इस बातका दृष्टान्तसे प्रतिपादन करते हैं—

अनिश्चिता यथा रज्जुरन्धकारे विकल्पिता। सर्पधारादिभिभीवैस्तद्वदात्मा विकल्पितः॥ १७॥ जिस प्रकार [ अपने स्वरूपसे ] निश्चय न की हुई रज्जु अन्धकार-में सर्प-धारा आदि भावोंसे कल्पना की जाती है उसी प्रकार आत्मामें भी तरह-तरहकी कल्पनाएँ हो रही हैं।। १७॥

यथा लोके स्वेन रूपेणानिश्च-तानवधारितैवमेवेति रज्जुर्मन्दा-न्धकारे किं सर्प उदक्धारा दण्ड इति वानेकधा विकरिपता भवति पूर्वं स्वरूपानिश्रयनिमित्तम यदि हि पूर्वमेव रज्जुः स्वरूपेण निश्चिता स्यात्; न सर्गदिवि-कल्पोऽभविष्यद् यथा स्वहस्ता-जुल्यादिषु. एष हष्टान्तः। तद्दद्वेतफलादिसंसारधर्मानर्थवि-लक्षणतया स्वेन विश्रद्धविज्ञप्ति-मात्रसत्ताद्वयरूपेणानिश्चितत्वा-ज्जीवप्राणाद्यनन्तभावभेदेरात्मा-विकल्पित इत्येष सर्वोपनिषदां सिद्धान्तः ॥ १७॥

जिस प्रकार अपने स्वरूपसे अनिश्चित अर्थात् यह ऐसी ही है-इस प्रकार निर्धारण न की हुई रज्ज मन्द् अन्धकारमें 'यह सपीहै ?' 'जल-की धारा है ?' अथवा 'दण्ड है ?' इस प्रकार-पहलेसे स्वरूपका निश्चय न हानेके कारण-अनेक प्रकारसे कल्पना की जाती है; यदि रज्ज पहले ही अपने स्वरूपसे निश्चित हो तो उसमें सर्पादिका विकल्प नहीं हो सकता, जैसे किअपने हाथकी अँगुली आदिमें ऐसा कोई विकल्प नहीं होता । यह एक दृष्टान्त है। इसी तरह हेत-फलादि सांसारिक धर्मह्रप अनर्थसे विलक्षण अपने विशुद्ध विज्ञप्तिमात्र अद्वितीय सत्तास्वरूपसे निश्चित न होनेके कारण ही आत्मा जीव एवं प्राणआदि अनन्त विभिन्न भावोंसे विकल्पित हो रहा है-यही सम्पूर्ण उपनिषदोंका सिद्धान्त है।१७।

अज्ञानिवृत्ति ही आत्मज्ञान है
निश्चितायां यथा रज्ज्वां विकल्पो विनिवर्तते ।
रज्जुरेवेति चांद्वेतं तद्वदात्मविनिश्चयः ॥ १८॥

जिस प्रकार रज्जुका निश्चय हो जानेपर उसमें [सर्पादिका] विकल्प निवृत्त हो जाता है तथा 'यह रज्जु ही है' ऐसा अद्वैत निश्चय होता है उसी प्रकार आत्माका निश्चय है।। १८॥

रज्जरेवेति निश्चये सर्वविकल्पनिष्टतौ रज्जरेवेति चाहैतं
यथा तथा "नेति नेति" ( बृ०
उ० ४ । ४ । २२ ) इति सर्वसंसारधर्मशून्यप्रतिपादकशास्त्रज्ञनितिवज्ञानस्र्यालोककृतात्मविनिश्चयः "आत्मैवेदं सर्वम्"
( छा० उ० ७ । २५ । २ )
"अपूर्वमनपरमनन्तरमबाह्यम्"
( बृ० उ० २ । ५ । १६ )
"सवाह्याभ्यन्तरो ह्यजः" ( मु०
उ० २ । १ । २ ) "अजरोऽमरो
ऽमृतोऽभयः" ( बृ० उ० ४ । ४ ।
२५) "एक एवाह्रयः" इति ॥१८॥

'यह रज्जु ही है' ऐसा निश्चय होनेसे सर्पादि विकल्पकी निवृत्ति हो जानेपर जिस प्रकार 'यह रज्जु ही है' ऐसा अद्वैत-भाव हो जाता है उसी प्रकार "नेति-नेति" इस सर्वसंसारधर्मशून्य आत्माका प्रति-पादन करनेवाले शास्त्रसे उत्पन्न हुए विज्ञानरूपसूर्यके प्रकाशसे आत्माका ऐसा निश्चय होता है कि "यह सब आत्मा ही है" "वह कारण-कार्यसे रहित और अन्तर्बाह्यशून्य है" "बाहर-भीतरसे (कार्य-कारण दोनों दृष्टियों-से) अजन्मा है" "वह जराशून्य अमर, अमृत और अभय है" तथा "वह एक श्रद्धितीय ही है" ॥ १८॥

यद्यात्मैक एवेति निश्चयः
कथं प्राणादिभिरन्तैर्भावैरेतैः
संसारलक्षणैर्विकल्पित् इति,
उच्यते, शृणु—

यदि यह बात निश्चित है कि आत्मा एक ही है तो वह इन संसाररूप प्राणादि अनन्त भावोंसे कैसे विकल्पित हो रहा है ? सो इस विषयमें कहा जाता है, सनो—

विकल्पकी मूल माया है

प्राणादिभिरनन्तैश्च भावैरेतैर्विकल्पितः। मायैषा तस्य देवस्य यया संमोहितः स्वयम् ॥१६॥ मायैषा तस्यात्मनो देवस्य ।
यथा मायाविना विहिता माया
गगनमितिविमलं कुसुमितैः
सपलाशैस्तरुभिराकीर्णमिवकरोति
तथेयमि देवस्य माया ययायं
स्वयमि मोहित इव मोहितो
भवति । ''मम माया दुरत्यया"
(गीता ७।१४) इत्युक्तम् ॥१९॥

यह उस आत्मदेवकी माया है। जिस प्रकार मायावीद्वारा प्रयोग की हुई माया अति निर्मेल आकाशको पल्लवयुक्त पुष्पित पादपोंसे परिपूर्ण कर देती है उसी प्रकार यह भी उस देवकी मायाहै जिससे कि यह स्वयं भी मोहित हुएके समान मोह-प्रस्त हो रहा है। "मेरी मायाका पार पाना कठिन है" ऐसा [ भगवान्ने ] कहा भी है।। १९॥

->#c-

मूलतत्त्वसम्बन्धी विभिन्न मतवाद

# प्राण इति प्राणिवदो भूतानीति च तद्विदः। युणा इति युणविदस्तत्त्वानीति च तद्विदः॥२०॥

प्राणोपासक कहते हैं—'प्राण ही जगत्का कारण है।' भूतज्ञों (प्रत्यक्षवादी चार्वाकादि) का कथन है—'[पृथिवी आदि] चार भूत ही परमार्थ हैं।' गुणोंको जाननेवाले [सांख्यवादी] कहते हैं—'गुण ही सृष्टिके हेतु हैं।' तथा तत्त्वज्ञ (शैव) कहते हैं—'[आत्मा, अविद्या और शिव—ये तीन] तत्त्व ही जगत्के प्रवर्तक हैं'।। २०।।

## पादा इति पादिवदो विषया इति ति द्वदः। लोका इति लोकविदो देवा इति च ति द्वदः॥२१॥

पादवेत्ता कहते हैं-'विश्व आदि पाद ही सम्पूर्ण व्यवहारके हेतु हैं।' [वात्स्यायनादि] विषयज्ञ कहते हैं--'शब्दादि विषय ही सत्य वस्तु हैं।' \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* लोकवेत्ताओं (पौराणिकों) का कथन है—'लोक ही सत्य हैं।' तथा देवोपासक कहते हैं—'इन्द्रादि देवता ही सृष्टिके सख्चालक हैं'।। २१॥

## वेदा इति वेदविदो यज्ञा इति च तद्विदः। भोक्तिच भोक्तिविदो भोज्यमिति च तद्विदः॥२२॥

वेदज्ञ कहते हैं—'ऋगादि चार वेद ही परमार्थ हैं।' याज्ञिक कहते हैं—'यज्ञ ही संसारके आदिकारण हैं।' भोक्ताको जाननेवाले भोक्ताकी ही प्रधानता बतलाते हैं तथा भोज्यके मर्मज्ञ (सूपकारादि) भोज्यपदार्थोंकी ही सारवत्ताका प्रतिपादन करते हैं।। २२।।

# सूचम इति सूचमविदः स्थूल इति च ति दः । मूर्त इति मूर्तविदोऽमूर्त इति च ति दः ॥२३॥

सूक्ष्मवेत्ता कहते हैं—'आत्मा सूक्ष्म (अणु-परिमाण) है।' स्थूलवादी (चार्वाकादि) कहते हैं-'वह स्थूल है।' मूर्त्तवादी (साकारोपासक) कहते हैं-'परमार्थ वस्तु मूर्तिमान् है।' तथा अमूर्त्तवादियों (शून्य-वादियों) का कथन है कि वह मूर्त्तिहीन है।। २३।।

### काल इति कालविदो दिश इति च तद्विदः। वादा इति वादविदो भुवनानीति तद्विदः॥२४॥

कालज्ञ (ज्योतिषी लोग) कहते हैं—'काल ही परमार्थ है।' दिशाओंके जाननेवाले (खरोदयशास्त्री) कहते हैं—'दिशाएँ ही सल वस्तु हैं।' वादवेत्ता कहते हैं—'[धातुवाद, मन्त्रवाद आदि ] वाद ही सत्य वस्तु हैं।' तथा भुवनकोषके ज्ञाताओंका कथन है कि भुवन ही परमार्थ हैं।। २४।।

### मन इति मनोविदो बुद्धिरिति च तद्विदः। चित्तमिति चित्तविदो धर्माधर्मी च तद्विदः॥२५॥

मनोविद् कहते हैं—'मन ही आत्मा है', बौद्धोंका कथन है—'बुडिं ही आत्मा है', चित्तज्ञोंका विचार है—'चित्त ही सत्यवस्तु हैं;' तथी धर्माधर्मवेत्ता (मीमांसक) धर्माधर्मको ही परमार्थ मानते हैं।। २५।। CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

### पञ्चविंशक इत्येके षड्विंश इति चापरे। एकत्रिंशक इत्याहुरनन्त इति चापरे॥२६॥

कोई (सांख्यवादी) पच्चीस तत्त्वोंको, कोई (पातञ्जलमतावलम्बी) छट्वीसोंको और कोई (पाशुपत) इकतीस तत्त्वोंको सत्य मानते हैं\* तथा अन्य मतावलम्बी परमार्थको अनन्त भेदोंवाला मानतेथी। २६।।

### लोकाँ ह्वोकविदः प्राहुराश्रमा इति तद्विदः। स्त्रीपुंनपुंसकं लेङ्गाः परापरमथापरे॥२७॥

लोकिक पुरुष लोकानुरञ्जनको और आश्रमवादी आश्रमोंको ही प्रधान बतलाते हैं। लिङ्गवादी स्त्रीलिङ्ग, पुँग्लिङ्ग और नपुंसकलिङ्गोंको तथा दूसरे लोग पर और अपर ब्रह्मको ही परमार्थ मानते हैं।। २७।।

## सृष्टिरिति सृष्टिविदो लय इति च तद्विदः। स्थितिरिति स्थितिविदः सर्वे चेह तु सर्वदा ॥२८॥

सृष्टिवेत्ता कहते हैं—'सृष्टि ही सत्य है', उयवादी कहते हैं—'स्य ही परमार्थ वस्तु है' तथा स्थितिवेत्ता कहते हैं—'स्थिति ही सत्य है।' इस प्रकार ये [कहे हुए और बिना कहे हुए] सभी वाद इस आत्मतत्त्वमें सर्वदा किट्यत हैं।। २८।।

प्राणः प्राज्ञो बीजात्मा तत्कार्यभेदा हीतरे स्थित्यन्ताः। अन्ये च सर्वे लौकिकाः सर्व-प्राणिपरिकल्पिता भेदा रज्ज्वा-मिव सर्पादयः तच्छ्न्य आत्म- प्राण बीजस्वरूप प्राइको कहते हैं। उपर्युक्त स्थितिपर्यन्त सब विकल्प उसीके कार्यभेद हैं, सम्पूर्ण प्राणियों-से परिकल्पित अन्य सब छौकिकः धर्म रञ्जुमें सर्पके समान उन विकल्पोंसे शून्य आत्मामें आत्म-

<sup>\*</sup> प्रधान, महत्तत्व, अहंकार, पञ्चतन्मात्रा, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच विषय और मन—ये सांख्यवादियोंके पञ्चीस तत्त्व हैं; योगी इनके सिवा छब्वीसवाँ तत्त्व ईश्वर मानते हैं और पाग्रुपतोंके मतमें इन पञ्चीस तत्त्वोंके अतिरिक्त राग, अविद्या, नियति, काल, कला और माया—ये छः तत्त्व और हैं।

न्यात्मस्वरूपानिश्चयहेतोरविद्यया कल्पिता इति पिण्डीकृतोऽर्थः। प्राणादिश्लोकानां प्रत्येकं पदार्थ-व्याख्याने फल्गुप्रयोजनत्वा-त्सिद्धपदार्थत्वाच यत्नो न कृतः।। २८।। स्वरूपके अनिश्चयके कारण अविद्यासे कल्पना किये गये हैं—यह इन श्लोकोंका समुदायार्थ है। प्राणादि श्लोकोंके प्रत्येक पदार्थके व्याख्यानका अत्यन्त अल्प प्रयोजन होनेके कारण तथा वे सिद्ध पदार्थ हैं इसिल्ये प्रयत्न नहीं किया।। २८।।

किं बहुना—

अधिक क्या ?—

यं भावं दर्शयेद्यस्य तं भावं स तु पश्यति । तं चावति स भूत्वासौ तद्यहः समुपैति तम् ॥२६॥

[गुरु] जिसे जो भाव दिख्ळा देता है वह उसीको आत्मस्वरूपसे देखने लगता है तथा इस प्रकार देखनेवाले उस व्यक्तिकी वह भाव तद्र्ष होकर रक्षा करने लगता है। फिर उस (भाव) में होनेवाला अभिनिवेश उस [के आत्मभाव] को प्राप्त हो जाता है।। २९॥

प्राणादीनामन्यतममुक्तमनुक्तं वान्यं भावं पदार्थं दर्शयेद्यस्या-चार्योऽन्यो वाप्त इदमेव तन्वमिति स तं भावमात्मभूतं पश्यत्यय-महमिति वा ममेति वा। तं च द्रष्टारं स भावोऽवति यो दर्शितो भावोऽसौ भूत्वा रक्षति। स्वेना-त्मना सर्वतो निरुणद्वि।

जिसका आचार्य अथवा कोई अन्य आप्त पुरुष जिसे प्राणादिमेंसे किसी कहे हुए अथवा किसी बिना कहे हुए अन्य भावको भी 'यही परमार्थ तत्त्व है' इस प्रकार दिखा देता है वह उसी भावको आत्मभूत हुआ देखता है [और समझता है कि—] 'मैं यही हूँ' अथवा 'यही मेरा स्वरूप है'। तथा उस द्रष्टाकी भी, जो भाव उसे दिखलाया गया है, तद्रुप होकर रक्षा करता है; अर्थात् उसे सब प्रकार अपने स्वरूप-

तस्मिन्ग्रहस्तद्ग्रहस्तद्भिनिवेशः । इदमेव तन्वमिति स तं ग्रहीतार-मुपैति । तस्यात्मभावं निगच्छ-तीत्यर्थः ॥ २६ ॥ से निरुद्ध कर देता है। उसी भावमें जो मह-आमह अर्थात् 'यही तत्त्व है' इस प्रकारका अभिनिवेश है वह उस भावके महण करनेवालेको प्राप्त होता है, अर्थात् उसके आत्मस्वरूप-को प्राप्त हो जाता है।। २९।।

आतमा सर्वाधिष्ठान है-ऐसा जाननेवाला ही परमार्थदर्शी है

एतैरेषोऽपृथग्भावैः पृथगेवेति लक्षितः।

एवं यो वेद तत्त्वेन कल्पयेत्सोऽविशङ्कितः॥ ३०॥

[ इस प्रकार सबका अधिष्ठान होनेके कारण ] इन प्राणादि अपृथक् भावोंसे [ पृथक् न होनेपर भी अज्ञानियोंद्वारा ] वह आत्मा भिन्न ही माना गया है। इस बातको जो वास्तविकरूपसे जानता है वह निःशंक होकर [ वेदार्थकी ] कल्पना कर सकता है।। ३०॥

एतैः प्राणादिभिरात्मनोऽपृथग्भृतैरपृथग्मावैरेष आत्मा
रज्ज्ञरिव सर्पादिविकल्पनारूपैः
पृथगेवेति लक्षितोऽभिलक्षितो
निश्चितो मृदौरित्यर्थः । विवेकिनां
तु रज्ज्वामिव कल्पिताः सर्पादयो
नात्मव्यतिरेकेण प्राणादयः
सन्तीत्यभिप्रायः "इदं सर्व यदयमात्मा" (बृ० उ० २ । ४ । ६, ४ । ५ । ७ ) इति श्रुतेः ।

एवमात्मव्यतिरेकेणास्त्वं रज्जुसर्पवदात्मनि कल्पिताना- रज्जुमें किल्पत सर्पादि भावोंसे रज्जुके समान यह आत्मा अपनेसे अपृथग्भूत प्राणादि अपृथग्भावोंसे पृथक् ही है—ऐसा मूर्खोंको लक्षित— अभिलक्षित अर्थात् निश्चित हो रहा है। विवेकियोंकी दृष्टिमें तो "यह जो कुछ है सब आत्मा ही है" इस कृतिके अनुसार रज्जुमें किल्पत सर्पादिके समानये प्राणादि आत्मा-से भिन्न हैं ही नहीं—ऐसा इसका तात्पर्य है।

इस प्रकार रज्जुमें कल्पित सर्पके समान जो आत्मामें कल्पित पदार्थीं-

मात्मानं च केवलं निर्विकल्पं यो वेद तत्त्वेन श्रुतितो युक्तितश्च सोऽविशङ्कितो वेदार्थं विभागतः कल्पयेत्कल्पयतीत्यर्थः—इदमेवं-परं वाक्यमदोऽन्यपरमिति । न द्यनध्यात्मविद्वेदाञ्ज्ञातुं शक्रोति तत्त्वतः। "न ह्यनध्यात्मवित्कश्चि-दिक्रयाफलम्रुपाश्चते" (मनु० ६। ८२) इति हि मानवं वचनम्।। ३०।। का आत्माके सिवा असत्यत्व समझता है तथा आत्माको श्रुति और युक्तिसे परमार्थतः निर्विकल्प जानता है वह निःशंक होकर वेदार्थकी 'यह वाक्य इस अर्थका प्रतिपादन करनेवाला है और यह अन्यार्थपरक हैं' इस प्रकार विभाग-पूर्वक कल्पना कर सकता है-यह इसका तात्पर्य हैं। जो अध्यात्म-तत्त्वको नहीं जानता वह पुरुष तत्त्वतः वेदोंको भी नहीं जान सकता। "अध्यात्मतत्त्वको न जाननेवाला पुरुष किसी भी कर्म-फलको प्राप्त नहीं करता" ऐसा मनुजीका भी वचन है।। ३०।।

\*\*\*\*\*\*

द्वैतका असत्यत्व वेदान्तवेद्य है

यदेतद्द्वैतस्यासन्त्रमुक्तं युक्ति- । तस्तदेतद्वेदान्तप्रमाणावगत-मित्याह— यह जो युक्तिपूर्वक द्वैतकी असत्यता वतलायी है वह वेदान्त-प्रमाणसे जानी गयी है-इस आशय-से कहते हैं—

स्वप्नमाये यथा हब्टे गन्धर्वनगरं यथा। तथा विश्वमिदं हब्टं वेदान्तेषु विचक्षणैः॥ ३१॥

जिस प्रकार स्वप्न और माया देखे गये हैं तथा जैसा गन्धर्व-नगर जाना गया है उसी प्रकार विचक्षण पुरुषोंने वेदान्तोंमें इस जगत्को देखा है।। ३१।।

स्त्रमथ माया च स्त्रमाये । अविवेकी पुरुषोंद्वारा स्वप्न और असद्वस्त्वात्मिके असत्यौ सद्ध- । माया, जो असद्वस्तुरूप अर्थात किभिः। यथा च प्रसारितपण्या-पणगृहप्रासादस्त्रीपुंजनपदव्यवहा-राकीर्णमिव गन्धर्वनगरं दृश्य-मानमेव सदकस्मादभावतां गतं दृष्टम् , यथा च स्त्रमाये दृष्टे असदूपे, तथा विश्वमिदं द्वैतं समस्तमसद् दृष्टम् ।

क्वेत्याह-वेदान्तेषु । "नेह नानास्ति किंचन" (क०उ० २।१। ११, बृ० उ० ४।४।१६) ''इन्द्रो मायाभिः" (बृ० उ० २। ५।१६) ''आत्मैवेदमग्र आसीत'' (बृ०उ० १।४।१७) "ब्रह्म वा इदमग्र आ-सीत्"(बृ०उ०१।४।१०)"द्विती-याद्वे भयं भवति'' (चृ०उ० १।४। २) "न तु तद्द्वितीयमस्ति" ( वृ० उ० ४ । ३ । २३) "यत्र त्वस्य सर्वमात्वैवाभृत्" ( बृ० उ० ४।५।१५) इत्यादिषु विचक्षणैर्निपुणतरवस्तुदर्शिभिः पण्डितैरित्यर्थः ।

"तमःश्वभ्रनिभं दृष्टं वर्षबुद्-

बुदसंनिभम् । नाशप्रायं सुखा-

स्त्वात्मिके इव लक्ष्येते अविवे- । असत्य हैं, सद्वस्तुरूप देखे जाते हैं। जिस प्रकार विस्तृत दूकान, बाजार, गृह, प्रासाद और नगर-निवासी स्त्रीपुरुषोंके व्यवहारसे भरपूर-सा गन्धर्वनगर देखते-ही-देखते अकस्मात् अभावको प्राप्त होता देखा गया है, और जिस प्रकार ये स्वप्न और माया असद्रूप देखे गये हैं, उसी प्रकार यह विश्व अर्थात् समस्त द्वैत असत् देखा गया है।

\*\*\*\*\*

कहाँ देखा गया है ? इसपर कहते हैं-वेदान्तोंमें। "यहाँ नाना कुछ नहीं है" "इन्द्रने मायासे" "पहले यह आत्मा ही थीं" ''पहले यह ब्रह्म ही था" ''दूसरे-से निश्चय भय होता है" "उससे दूसरा कोई नहीं है" "यहाँ इसके लिये सब आत्मा ही हो गया है" इत्यादि वेदान्तोंमें विचक्षण अर्थात् निपुणतर वस्तुदर्शी पण्डितोंद्वारा देखा गया है-यह तात्पर्य है।

"यह जगत् अधेरे गढ़ेके समान और वर्षाकी बूँद्के सहश नाशप्राय, सुखसे रहित और नाशके अनन्तर अभावको प्राप्त हो जानेवाटा देखा

द्धीनं नाशोत्तरमभावगम्" इति । गया है"—इसं व्यासस्मृतिसे भी च्यासस्मृतेः ॥ ३१ ॥

यही बात प्रमाणित होती है ॥३१॥

### परमार्थ क्या है ?

प्रकरणार्थोपसंहारार्थोऽयं श्लोकः । यदा वितथं द्वैतमान्मे-चैकः परमार्थतः संस्तदेदं निष्पन्नं भवति सर्वोऽयं लौकिको वैदिकश्र च्यवहारोऽविद्याविषय एवेति । तदा-

यह (आगेका) इलोक इस प्रकरणके विषयका उपसंहार करनेके लिये है। जब कि द्वैत असत् है और एकमात्र आत्मा ही परमार्थतः सत् है तो यह निश्चित होता है कि यह सारा छौकिक और वैदिक व्यवहार अविद्याका ही विषय है। उस अवस्थामें-

न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः। न मुमुत्तुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥३२॥ न प्रलय है, न उत्पत्ति है, न बद्ध है, न साधक है, न मुमुक्षु है और न मुक्त ही है-यही परमार्थता है।। ३२।।

न निरोध:-निरोधनं निरोधः प्रलयः, उत्पत्तिर्जननम् , बद्धः संसारी जीवः, साधकः साधन-वान्मोक्षस्य, मुमुक्षुमीचनार्थी, मुक्तो विमुक्तबन्धः। उत्पत्ति-प्रलययोरभावाद्व द्वादयो सन्तीत्येषा परमार्थता ।

कथमुंत्पत्तिप्रलययोरभावः, इत्युच्यते, द्वैतस्यासन्वात् ।

न निरोध है। निरोधनका नाम निरोध यानी प्रलय है। उत्पत्ति-जननको, बद्ध-संसारी जीवको, साधक-मोक्षके साधनवालेको, मुमुक्ष मुक्त होनेकी इच्छावालेको और मुक्त बन्धनसे छूटे हुएको कहते हैं। उत्पत्ति और प्रलयका अभाव होनेके कारण ये वद्ध आदि भी नहीं हैं-यही परमार्थता है।

उत्पत्ति और प्रलयका अभाव किस प्रकार है ? इसपर कहा जाता हि द्वैतिमिव भवति"(वृ०उ० २। ४।१४) "य इह नानेव पश्यति" (क०उ०२।१।१०,११) "आत्मै-वेदं सर्वम्" (छा०उ० ७।२५।२) "ब्रह्मवेदं सर्वम्" (नृसिंहोत्तर०७) "एकमेवाद्वितीयम्" (छा०उ० ६।२।१) "इदं सर्वययमात्मा" (वृ० उ० २।४।५) इत्यादिनानाश्रुतिभ्यो द्वैतस्यासन्त्वं सिद्धम्।

सतो ह्युत्पित्तः प्रलयो वा स्यान्नासतः शशविषाणादेः। नाप्यद्वैतमुत्पद्यते लीयते वा। श्रद्धयं चोत्पित्तप्रलयवच्चेति विप्र-तिषिद्धम्।

यस्तु पुनर्द्वेतसंव्यवहारः स
रज्जुसर्पवदात्मिन प्राणादिलक्षणः
किल्पत इत्युक्तम् । न हि मनोविकल्पनाया रज्जुसर्पादिलक्षणाया रज्ज्वां प्रलय
उत्पत्तिर्वा । न च मनसि
रज्जुसर्पस्थोत्पत्तिः प्रलयो वा न
चोभयतो वा । तथा मानसत्वा-

है-द्वेतकी असत्यता होनेके कारण [इनकी भी सत्ता नहीं है]। "जहाँ द्वेत-जैसा होता है" "जो यहाँ नानावत् देखता है" "यह सब आत्मा ही है" "यह सब ब्रह्म ही है" "एक ही अद्वितीय" "यह जो कुछ है सब आत्मा है" इत्यादि अनेकों श्रुतियोंसे द्वेतकी असत्यता सिद्ध होती है।

उत्पत्ति अथवा प्रत्य सत्की ही हो सकती है, शशश्कादि अस-द्वस्तुकी नहीं हो सकती। इसी प्रकार अद्वैत वस्तु भी उत्पन्न या लीन नहीं होती। जो अद्वय हो वह उत्पत्ति-प्रलयवान् भी हो-यह तो सर्वथा विरुद्ध है।

इसके सिवा जो प्राणादिरूप द्वैतव्यवहार है वह रज्जुमें सर्पके समान आत्मामें ही किल्पत है-यह बात पहले कही जा चुकी है। रज्जु-सर्पादिरूप मनोविकल्पकी भी रज्जुमें उत्पत्ति या प्रलय नहीं होती। रज्जु-सर्पकी उत्पत्ति या प्रलय न तो मनमें ही होती है और न [मन और रज्जु] दोनोंहीमें। इसी प्रकार द्वैतका मनोमयत्व भी समान ही है, विशेषाद्दैतस्य । न हि नियते मनसि सुषुप्ते वा द्वैतं गृह्यते । अतो मनोविकल्पनामात्रं द्वैतमिति सिद्धम् । तस्मात्सक्तं द्वैतस्थासन्वान्त्रिरोधाद्यभावः परमार्थतेति ।

यद्येवं द्वैताभावे शास्त्रव्यापारो

<sub>श्रन्यवादाशङ्का</sub> नाद्वैते विरोधात्। तित्रवर्त्तनञ्च तथा च सत्यद्वैतस्य

वस्तुत्वे प्रमाणाभावाच्छ्न्यवाद-प्रसङ्गः, द्वैतस्य चाभावात् ।

नः रज्जुसर्पादिविकल्पनाया निरास्पदत्वानुपपत्तिरिति प्रत्यु-क्तमेतत्कथमुज्जीवयसीत्याह— रज्जुरपि सर्वविकल्पस्यास्पदभ्ता विकल्पितैवेति दृष्टान्तानुप-पत्तिः।

नः विकल्पनाक्षयेऽविकल्पि-तस्याविकल्पितत्वादेव सत्त्वोप- क्योंकि मनके समाहित अथवा सुपुप्त हो जानेपर द्वैतका ग्रहण नहीं होता।

अतः यह सिद्ध हुआ कि हैत मनकी कल्पनामात्र है। इसिल्ये यह ठीक ही कहा है कि दैतकी असत्यता होनेके कारण निरोधादि-का अभाव ही परमार्थता है।

पूर्व०-यदि ऐसा है तो शास्त्रका व्यापार द्वैतका अभाव प्रतिपादन करनेमें ही है, अद्वैत-बोधमें नहीं; क्योंकि इससे विरोध आता है। अपेसी अवस्थामें अद्वैतके वस्तुत्वमें कोई प्रमाण न होनेके कारण शून्य-वादका प्रसंग उपस्थित हो जाता है; क्योंकि द्वैतका तो अभाव ही है।

सिद्धान्ती—ऐसी बात नहीं है;
क्योंकि रज्जु-सर्पादि विकल्पका
निराधार होना सम्भव नहीं है—इस
प्रकार पहले निराकरण कर दिये
जानेपर भी इसी शंकाको फिर क्यों
उठाता है ? इसीपर [शून्यवादी]
कहता है—'सर्पभ्रमकी अधिष्ठानभूता
रज्जु भी कल्पिता ही है। इसलिये
यह दृष्टान्त ठीक नहीं है।'

सिद्धान्ती-नहीं कल्पनाका क्ष्य हो जानेपर अविकल्पित आत्मा-

<sup>%</sup> क्यों कि द्वेतका अभाव प्रतिपादन करनेसे ही यह नहीं समझा जा सकता कि शास्त्रको अद्वेतकी सत्ता अभीष्ट है।

रज्जुसपंबदसन्वमिति वत्ते: न, एकान्तेनाविकल्पि-त्त्वाद विकल्पितरज्ज्वं शवत्राक् सर्पामावविज्ञानात् । विकल्प-प्राग्विक**ट्यनोत्पत्तः** यितुश्र सिद्धत्वाभ्युपगमादसन्वानुप-पत्तिः। कथं पुनः खरूपे व्यापाराभावे शास्त्रस्य द्वैतविज्ञाननिवर्तकत्वम् ? नैष दोषः । रज्ज्वां सपीदि-द्वैतस्याविद्याध्यस्त-वदात्मनि त्वात् । कथम् १ सुरूयहं दुःखी

मुद्दो जातो मृतो जीणीं देहवान

फलो संयुक्तो वियुक्तः क्षीणो

वृद्धोऽहं ममैत इत्येवमादयः सर्व

आत्मन्यध्यारोप्यन्ते । आत्मै-

पश्यामि व्यक्तोऽव्यक्तः

की सत्ता उसके अविकिश्तित्वके कारण ही सम्भव हो सकती है। यिद कहो कि रज्जु-सर्पके समान उसकी असत्ता है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि वह अविकिश्ति रज्जु-अंशके समान सर्पाभावके विज्ञानके पहलेसे ही सर्वथा अविकिश्त से विद्यमान है। इसके सिवा, जो विकल्पना करनेवाला होता है उसे विकल्पकी उत्पत्तिसे पहले ही विद्यमान स्वीकार करनेके कारण उसकी असत्ता नहीं मानी जा सकती।

पूर्व ० – िकन्तु आत्मस्वरूपमें प्रमाणकी गति न होनेपर भी शास्त्र हैतिविज्ञानका निवर्तक कैसे हैं ?

सिद्धान्ती-[यहाँ] यह दोष नहीं है; क्योंकि रज्जुमें सर्पादिकें समान आत्मामें अविद्याके कारण दैतका अध्यास है। किस प्रकार ?-'मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, मृद हूँ, उत्पन्न हुआ हूँ, मरा हूँ, जराप्रस्त हूँ, देह-धारी हूँ, देखता हूँ, व्यक्त हूँ, अव्यक्त हूँ, कर्ता हूँ, फलवान हूँ, संयुक्त हूँ, वियुक्त हूँ, क्षीण हूँ, वृद्ध हूँ, ये मेरे हैं'-इत्यादि प्रकारके सम्पूर्ण विकल्प आत्मामें आरोपित किये जाते हैं तथा आत्मा इसमें अनुस्यूत

तेष्वनुगतः सर्वत्राव्यभिचारात । यथा सर्पधारादिमेदेषु रज्जुः। यदा चैवं विशेष्यस्रस्पप्रत्ययस सिद्धत्वान कर्तव्यत्वं शास्त्रेण। अकृतकर्त च शास्त्रं कृतानु-कारित्वेऽप्रमाणम् । यतोऽविद्या-ध्यारोपितसुखित्वादिविशेषप्रति-बन्धादेवात्मनः खरूपेणानवस्थानं खरूपावस्थानं च श्रेय इति सुखित्वादिनिवर्तकं शास्त्रम आत्मन्यसुखित्वादिप्रत्ययकरणेन नेति नेत्यस्थृलादिवाक्यैः।आत्म-स्वरूपवदसुखित्वाद्यपि सुखित्वा-दिभेदेषु नानुवृत्तोऽस्ति धर्मः। यद्यनुवृत्तः स्यानाध्यारोपित-सुखित्वादिलक्षणो विशेषः । यथोष्णत्वगुणविशेषवत्यमौ तसानिर्विशेष एवा-

सुखित्वाद्यो

है, क्योंकि उसका कहीं भी व्यभि-चार नहीं है, जैसे कि सर्प और धारा आदि भैदोंमें रज्जु।

जब कि ऐसी बात है तो विशेष्य-रूप ब्रह्मके स्वरूपकी प्रतीति सिद्ध होनेके कारण उसके सम्बन्धमें शास्त्र-को कुछ कर्तव्य नहीं है। शास्त्र तो असिद्ध वस्तुको सिद्ध करनेवाला है: सिद्ध वस्तका अनुवाद करनेसे वह प्रमाण नहीं माना जाता। क्योंकि अविद्यासे आरोपित सुखित्व आदि विशेष प्रतिबन्धकोंके कारण ही आत्माकी स्वरूपसे स्थिति नहीं है, और स्वरूपसे स्थिति ही श्रेय है; इसलिये 'नेति-नेति' और 'अस्थूलम्' आदि वाक्योंसे आत्मामें असुखि-त्वादिकी प्रतीति करानेके द्वारा शास्त्र [ उसमें आरोपित ] सुखित्व आदिकी निवृत्ति करनेवाला है। आत्मस्वरूपके समान असुखित्व आदि भी सुखित्व आदि भेदोंमें अनुवृत्त धर्म नहीं है। यदि वह भी अनुवृत्त होता तो उसमें सुखित्व आदिरूप विशेष धर्मका आरोप नहीं किया जा सकता था, जिस प्रकार कि , उष्णत्वधर्मविशिष्ट अग्निमें शीतत्व-का आरोप नहीं किया जा सकता। अतः सुखित्वादि विशेष निर्विशेष

किताः। यन्वसुखित्वादिशास्त्र-मात्मनस्तत्सुखित्वादि विशेषनि-वृत्त्यर्थमेवेति सिद्धम्। "सिद्धं तु निवर्तकत्वात्" इत्यागमविदां सूत्रम्॥ ३२॥

आत्मामें ही कल्पना किये गये हैं। इससे सिद्ध हुआ कि आत्माके विषयमें जो असुखित्व आदि शास्त्र है वह सुखित्व आदि विशेषकी निवृत्तिके ही छिये हैं। शास्त्र-वेत्ताओंका सूत्र भी है—"[सुखित्व आदि धर्मोंका] निवर्त्तक होनेसे [अस्थूलम् आदि] शास्त्रकी प्रामा-णिकता सिद्ध होती है"।। ३२।।

अद्वैतभाव ही मङ्गलमय है

पूर्वश्लोकार्थस्य हेतुमाह—

पूर्व ऋोकके अर्थका हेतु बत-लाते हैं—

भावेरसद्भिरेवायमद्वयेन च कल्पितः। भावा अप्यद्वयेनेव तस्मादद्वयता शिवा॥ ३३॥

यह (आत्मतत्त्व) प्रमाणादि असद्भावोंसे और अद्वैतरूपसे किल्पत हैं। वे असद्भाव भी अद्वैतसे ही कल्पना किये गये हैं। इसिलये अद्वैत-भाव ही मङ्गलमय है।। ३३॥

यथा रज्ज्वामसिद्धः सर्प-धारादिभिरद्वयेन च रज्जुद्रव्येण सतायं सर्प इयं धारा दण्डोऽय-मिति वा रज्जुद्रव्यमेव कल्प्यत एवं प्राणादिभिरनन्तैरसिद्धिरेवा-विद्यमानैः न परमार्थतः—न स्राप्चिते मनसि कश्चिद्धाव जिस प्रकार रज्जुमें अविद्यमान
सर्प धारा आदि भावोंसे तथा
विद्यमान अद्वितीय रज्जुद्रव्यसे 'यह
सर्प हैं, यह धारा है, यह दण्ड हैं'
इस प्रकार रज्जुद्रव्य ही कल्पना
किया जाता है उसी प्रकार प्राणादि
अनन्त असत्-अविद्यमान अर्थात्
जो परमार्थतः नहीं हैं, [उन भावोंसे आत्मा विकल्पित हो रहा है]

उपलक्षयितुं शक्यते केनचितः न चात्मनः प्रचलनमस्तिः प्रचलितस्यैवोपलभ्यमाना भावा न परमार्थतः सन्तः कल्पयितुं शक्याः—अतोऽसद्भिरेव प्राणादि-भावैरद्वयेन च परमार्थसता-त्मना रज्जुवत्सर्वविकल्पास्पद-भूतेनायं स्वयमेवात्मा कल्पितःः सदैकस्वभावोऽपि सन्।

ते च प्राणादिभावा अप्यद्वयेनैव सतात्मना विकल्पिताः।
न हि निरास्पदा काचित्कल्पनोपलभ्यतेः अतः सर्वकल्पनास्पदत्वात्स्वेनात्मनाद्वयस्याव्यभिचारात्कल्पनावस्थायाम्प्यद्वयता शिवा। कल्पना एव
त्वशिवाः। रज्जुसपीदिवत्त्रासादिकारिण्यो हि ताः। अद्वयताभयातः सैव शिवा।। ३३।।

क्योंकि चित्तके चलायमान न होनेपर किसीके द्वारा कोई भाव उपलक्षित नहीं हो सकता, और आत्मामें प्रचलन है नहीं; तथा केवल चलाय-मान चित्तमें ही उपलब्ध होनेवाले भाव परमार्थतः सत्य हैं-ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। अतः यह आत्मा,स्वयं एकमात्र सत्स्वभाव होने-पर भी असत्स्वरूप प्राणादि भावोंसे तथा रज्जुके समान सब प्रकारके विकल्पके आश्रयभूत परमार्थ सत् आत्मस्वरूपसे कल्पित है।

वे प्राणादि भाव भी अद्वय सत्स्वरूप आत्मासे ही कल्पना किये गये हैं, क्योंकि कोई भी कल्पना निराधार नहीं हो सकती। अतः समस्त कल्पनाकी आश्रयभूता होनेसे और अपने स्वरूपसे अद्वयका कभी व्यभिचार नहोनेसे कल्पना अवस्था-में भी अद्वयता ही मङ्गलमयी है। केवल कल्पना ही अमङ्गलमयी है, क्योंकि वह रज्जु-सर्पादिके समान भय आदि उत्पन्न करनेवाली है। अद्वयता अभयरूपा है, इसलिये वही मङ्गलम् मयी है।। ३३।।

तत्त्ववेत्ताकी दृष्टिमें नानात्वका अत्यन्ताभाव है - कुतश्राद्वयता शिवा ? नानाभृतं | और भी अद्वयता क्यों मङ्गलमयी

तत्राशिवं भवेत्।

पृथक्त्वमन्यस्यान्यस्माद्यत्र दृष्टं | है ?−जहाँ एक वस्तुसे दूसरी वस्तुका नानाभूत पार्थक्य देखा जाता है वही अमङ्गल हो सकता है।

# नात्मभावेन नानेदं न स्वेनापि कथंचन। न पृथङ् नापृथिक्किंचिदिति तत्त्वविदोविदुः ॥ ३४ ॥

यह नानात्व न तो आत्मरूपसे है और न अपने ही स्वरूपसे कुछ है। कोई भी वस्तु न तो ब्रझसे पृथक् है और न अपृथक् ही—ऐसा तत्त्ववेत्ता जानते हैं ॥ ३४॥

न ह्यत्राद्वये परमार्थसत्या-प्राणादिसंसारजातमिदं जगदातमभावेन परमार्थस्वरूपेण निरूप्यमाणं नाना वस्त्वन्तरभूतं भवति । यथा रज्जुस्वरूपेण प्रका-शेन निरूप्यमाणो न नानाभूतः कल्पितः सर्पोऽस्ति तद्वत् । नापि प्राणाद्यात्मनेदं विद्यते । रज्जुसर्पवत्कल्पि-कदाचिदपि तत्वादेव।

तथान्योन्यं न पृथकप्राणादि वस्तु यथाश्वान्महिषः पृथग्विद्यत एवम् । अतोऽसस्वान्नापृथग्विद्यते

इस अद्वितीय परमार्थ सत्य आत्मामें यह प्राणादि संसारजातरूप जगत् आत्मभावसे-परमार्थसत्यरूपसे निरूपण किये जानेपर नाना अर्थात पृथक् वस्तुके अन्तर्भूत नहीं रहता। जिस प्रकार प्रकाशद्वारा रज्जुरूपसे निरूपित होनेपर कल्पित सर्प पृथक्-रूपसे नहीं रहता उसी प्रकार परमार्थरूपसे निरूपण किया जानेपर जगत् आत्मासे पृथक् वस्तु नहीं ठहरता]; और न यह, रज्जु-सर्पके समान कल्पित होनेके कारण ही, अपने प्राणादिस्वरूपसे कभी कुछ रहता है।

तथा जिस प्रकार घोड़ेसे भैंस पृथक् है उस प्रकार प्राणादि वस्तु आपसमें भी पृथक् नहीं हैं। इसी-लिये असद्रूप होनेसे आपसमें अथवा अन्योन्यं परेण वा किंचिदिति एवं परमार्थतत्त्वमात्मविदो ब्राह्मणा विदुः । अतोऽशिवहेतु-त्वाभावादद्वयतैव शिवेत्य-भिप्रायः ॥ ३४ ॥

किसीके अन्यसे कोई वस्तु अपृथक् भी नहीं है-ऐसा आत्मज्ञ ब्राह्मणलोग परमार्थतत्त्वको जानते हैं। अतः अमङ्गलकी हेतुताका अभाव हानेसे अद्वयता ही मङ्गलमयी है-यह इसका तात्पर्य है।। ३४॥

\*\*\*\*

इस रहस्यके साक्षी कौन थे?

तदेतत्सम्यग्दर्शनं स्त्यते— अब इस सम्यग्ज्ञानकी स्तुति की जाती है—

वीतरागभयक्रोधेर्मुनिभिवेंद्पारगैः । निर्विकल्पो ह्ययं दृष्टः प्रपञ्चोपशमोऽद्वयः ॥ ३५ ॥

जिनके राग, भय और क्रोध निवृत्त हो गये हैं उन वेदके पारगामी मुनियोंद्वारा ही यह निर्विकल्प प्रपञ्चोपशम अद्वय तत्त्व देखागया है ॥३५॥

विगतरागभयद्वेषक्रोधादिसर्वदापैः सर्वदा म्रानिभिर्मननशीलैविवेकिभिर्वेदपारगैरवगतवेदार्थतन्वैर्ज्ञानिभिर्निर्विकल्पः सर्वविकल्पश्च्योऽयमात्मा दृष्ट उपलब्धो
वेदान्तार्थतत्वरै: प्रपश्चोपश्चमः—
प्रपश्चो द्वैतमेदविस्तारस्तस्योपश्चोऽभावो यिसनस् आत्मा

जिनके राग, भय और क्रोधादि समस्त दोष निवृत्त हो गये हैं उन मुनियों अर्थात् सर्वदा मननशील विवेकियों और वेदके पारगामियों यानी वेदार्थके मर्मज्ञ वेदान्तार्थ-परायण तत्त्वज्ञानियोंद्वारा यह सब प्रकारके विकल्पोंसे रहित निर्विकल्पऔर प्रपञ्चोपशम—द्वैतरूप, भेदके विस्तारका नाम प्रपञ्च है उसकी जिसमें निवृत्ति हो जाती है वह आत्मा प्रपञ्चोपशम है—इसलिये जो अद्वय है। ऐसायह आत्मा पण्डित

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

एवाद्यो **प्रपश्चोपशमो**ऽत विगतदोषेरेव पण्डितैर्वेदान्तार्थ-तत्परैः संन्यासिभिः प्रमात्मा द्रव्हं शक्यः, नान्ये रागादिकछ-षितचेतोभिः खपक्षपातिदर्शनै-स्तार्किकादिभिरित्यभिष्रायः।३५।

Vinay Avasthi Sahib Bhuyan Vani Trust Donations यानी वेदान्तार्थमें तत्पर, दोषहीन संन्यासियोंद्वारा ही देखा जा सकता है। जिनके चित्त रागादि दोषसे दूषित हैं और जिनके दर्शन अपने पक्षका आग्रह करनेवाले हैं उन अन्य तार्किकादिको इस आत्माका साक्षात्कार नहीं हो सकता-यह इसका अभिप्राय है।। ३५॥

### तत्त्वदर्शनका आदेश

यस्मात्सर्वानर्थप्रशमरूपत्वाद-द्वयं शिवमभयम्

क्योंकि सम्पूर्ण अनथौंका निवृत्ति-स्थान होनेसे अद्वयत्व ही मङ्गल-मय और अभयरूप है-

# तस्मादेवं विदित्वैनमद्वैते योजयेत्समृतिम्। अद्वैतं समनुप्राप्य जडवल्लोकमाचरेत् ॥ ३६ ॥

इसिळिये इस (आत्मतत्त्व) को ऐसा जानकर अद्वैतमें मनोनिवेश करे और अद्वैततत्त्वको प्राप्तकर लोकमें जडवत् व्यवहार करे।। ३६।।

अत एवं विदित्वैनमद्वेते स्मृति योजयेत् । अद्वैतावगमायैव स्मृति कुर्यादित्यर्थः। तचाद्वैतमवग्रम्या-हमस्मि परं ब्रह्मति विदित्वा-श्रनायाद्यतीतं साक्षादपरोक्षादज-मात्मानं सर्वलोकव्यवहारातीतं

इसिलये इसे ऐसा जानकर अद्वैत-में मनोनिवेश करे अर्थात् अद्वैतबोध-के लिये ही चिन्तन करे। और उस अद्वैतको जानकर अर्थात् 'मैं ही परब्रह्म हूँ' ऐसा ज्ञान प्राप्तकर, यानी सम्पूर्ण लोकव्यवहारसे शुन्य भोजनेच्छा आदिसे अतीत; साक्षात् अपरोक्ष अजन्मा आत्माको अनुभव-कर लोकमें जडवत् आचरण करे।

जडवल्लोकमाचरेत् । अप्रख्याप- । इत्यभि-यनात्मानमहमेवंविध प्राय: 11 ३६ 11

तात्पर्य यह है कि 'मैं ऐसा हूँ' इस प्रकार अपनेको प्रकट न करता हआ व्यवहार करे।। ३६।।

-: 8:-

#### तत्त्वदर्शीका आचरण

कया चर्यया लोकमाचरे-लोकमें कैसे व्यवहार से आचरण करे ? इसपर कहते हैं— दित्याह-

# निःस्तुतिनिर्नमस्कारो निःस्वधाकार एव च। चलाचलनिकेतश्च यतिर्याद्दच्छिको भवेत् ॥३०॥

यतिको स्तुति, नमस्कार और खधाकार (पैत्रकर्म) से रहित हो चल (शरीर) और अचल (आत्मा) में ही विश्राम करनेवाला होकर याद्यच्छिक (अनायासलब्ध वस्तुद्वारा सन्तुष्ट रहनेवाला) हो जाना चाहिये।। ३७॥

स्तुतिनमस्कारादिसर्वकर्म-वर्जितस्त्यक्तसर्ववाद्येषणः प्रति-पन्नपरमहंसपारित्राज्य इंत्यभि-प्रायः—"एतं वै तमात्मानं विदित्वा"(चृ० उ० ३।५।१) इत्यादिश्रुतेः; ''तद्बुद्धयस्त दात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः" (गीता ५। १७) इत्यादि-म्मृतेश्र—चलं शरीरं प्रतिक्षण-स्मृतेश्र—चलं शरीरं प्रतिक्षण-मन्यथाभावात्, अचलमात्म-तत्त्वम्, यदाकदाचिद्धोजना-

स्तुति-नमस्कारादि सम्पूर्ण कर्मोंसे रहित तथा बाह्य एषणाओंका त्यागी हो, अर्थात् 'निश्चय इस आत्माको जानकर" इत्यादि श्रुति और "जिनकी बुद्धि, आत्मा और निष्टा उसीमें लगी हुई हैं तथा जो उसीके शरणापन्न हैं" इस स्मृतिके अनुसार परमहंस पारि ब्राज्य भावको प्राप्त हो-प्रतिक्षण अन्यथा भावको प्राप्त होनेवाला होनेसे 'चल' शरीर-को कहते हैं तथा 'अचल' आत्म-तत्त्वका नाम है-इस प्रकार जब-तक भोजनादि व्यवहारके निमित्तसे आकाशके समान अविचल अपने

दिव्यवहारनिमित्तमाकाशवद्चलं खरूपमात्मतत्त्वमात्मनो निकेत-माश्रयमात्मस्थिति विस्मृत्याह-मिति मन्यते यदा तदा चलो देहो निकेतो यस सोऽयमेवं चलाचल-निकेतो विद्यान पुनर्वाद्यविषया-च याद्यच्छिको भवेद् श्रयः; स यदच्छाप्राप्तकौपीनाच्छादनग्रास-मात्रदेहस्थितिरित्यर्थः ॥ ३७॥

स्वरूपभूत आत्मतत्त्वको जो अपना निकेत यानी आश्रय है उसे अर्थात् आत्मस्थितिको भूलकर जब 'मैं हूँ' इस प्रकार अभिमान करता है, उस समय 'चल' यानी शरीर ही जिसका निकेत है-इस प्रकार विद्वान चलाचलिनकेत होकर अर्थात् फिर बाह्य विषयोंका आश्रय न करके याद्दिछक हो जाय; तात्पर्य यह कि अनायास ही प्राप्त हुए कौपीन, आच्छादनऔर ग्रासमात्रसे जिसकी देहस्थिति है-ऐसा हो जाय।।३७॥

अविचल तत्त्वनिष्टाका विधान

तत्त्वमाध्यारिमकं दृष्ट्वा तत्त्वं दृष्ट्वा तु बाह्यतः। तत्त्वीभूतस्तद्रारामस्तत्त्वाद्रप्रच्युतो भवेतु ॥३८॥

[ फिर वह विवेकी पुंरुष ] आध्यात्मिक तत्त्वको देखकर और बाह्य तत्त्वका भी अनुभव कर, तत्त्वीभूत और तत्त्वमें ही रमण करनेवाला

होकर तत्त्वसे च्युतं न हो ॥ ३८॥ वाह्यं पृथिव्यादितस्वम् आध्या-त्मिकं च देहादिलक्षणं रज्जुसर्पा-दिवत्खप्नमायादिवच्च "वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्" ( छा० उ० ६।१।४ ) इत्या-आत्मा स सबाद्या-दिश्रतेः।

पृथ्वी आदि बाह्य तत्त्व और देहादिरूप आध्यात्मिक 'वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्'' इत्यादि श्रुतिके अनुसार रज्जु-सर्पादिके समान एवं स्वप्न या मायाके समान मिध्या हैं; तथा "वह सत्य है, वह आत्मा है और वही तू है" इस श्रुतिके अनुसार आत्मा बाहर-

भ्यन्तरो . ह्यजोऽपूर्वोऽनन्तरोऽ-वाद्यः कृतस्न आकाशवत्सर्वगतः सक्षमोऽचलो निर्गुणो निष्कलो निष्क्रियः ''तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमिस" (छा०उ०६। ८।१६) इति श्रुतेः। इत्येवं तत्त्वं दृष्ट्वा तत्त्वीभृतस्तदारामो न बाह्यरमणो यथातत्त्वदर्शी कश्चिच्चित्तमात्म-त्वेन प्रतिपन्निश्चत्तचलनमनु-चलितमात्मानं मन्यमानस्तन्वा-च्चािलतं देहादिभृतमात्मानं कदाचिन्मन्यते प्रच्युतोऽहमात्म-तत्त्वादिदानीमितिः समाहिते तु मनिस कदाचित्तत्त्वभृतं प्रसन्नात्मानं मन्यत इदानीमस्मि तत्त्वीभूत इतिः न तथात्म-विद्भवेत्। आत्मन एकरूपत्वा-त्स्वरूपप्रच्यवनासम्भवाच्च । सदैव ब्रह्मास्मीत्यच्युतो भवेत्त-च्वात्सद् ।च्युतात्मतच्वद्रश्नी भवेदित्यभिष्रायः "श्रुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः" ( गीता १२।१८ ) "समं सर्वेषु

भीतर विद्यमान, अजन्मा, कारण रहित, कार्यरहित, अन्तर्बोह्यशून्य परिपूर्ण आकाशके समान सर्वगत सूक्ष्म, अचल, निर्गुण, निष्कल और निष्क्रिय है। इस प्रकार तत्त्वका साक्षात्कार कर तत्त्वीभूत और उसीमं रमण करनेवाला होकर अर्थात् बाह्य-रत न होकर; जिस प्रकार मनको ही आत्मा माननेवाला कोई अतत्त्व-दुशीं पुरुष किसी समय चित्तके चक्रळ होनेपर आत्माको भी चलाय-मान मानकर अपनेको तत्त्वसे विचलित और देहादिरूप समझकर मानता है कि इस समय मैं तत्त्वसे च्युत हो गया हूँ तथा किसी समय चित्तके समाहित होनेपर अपनेको तत्त्वीभूत और प्रसन्न समझकर मानता है कि इस समय मैं तत्त्वस्थ हूँ उसी प्रकार आत्मवेत्ताको न हो जाना चाहिये;क्योंकिआत्मा सर्वदा एकरूप है और उसका स्वरूपसे च्युत होना भी सम्भव नहीं है। अतः वह सदा ही "में ब्रह्म हूँ" ऐसा निश्चयकर तत्त्वसे च्युत न हो, तात्पर्य यह कि सदाही अच्युत आत्मदर्शी हो, जैसा कि "कुत्ते और चाण्डालमें भी विद्वानोंकी समान दृष्टि होती है" तथा "सम्पूर्ण

भूतेषु" (गीता १३। २७) इत्यादिस्मृतेः ॥ ३८॥

भूतोंमें समान भावसे स्थित" आदि स्मृतियोंसे प्रमाणित होता है।।३८।।

इति श्रीगोविन्द्भगवत्पूज्यपाद्शिष्यस्य परमहं सपरित्राजकाचार्यस्य श्रीशङ्करभगवतः कृतौ गौडपादीयागमशास्त्रभाष्ये वैतथ्याख्यं द्वितीयं प्रकरणम् ॥ २॥

# अहेतमकरण

ओङ्कारनिर्णय उक्तः प्रपश्ची-शिवो ऽद्वैत आत्मेति प्रतिज्ञामात्रेण। ज्ञाते द्वैतं विद्यत इति च । तत्र द्वैताभावस्तु वैतथ्यप्रकरणेन खप्नमायागन्धर्व-नगरादिदृष्टान्तेर्दृश्यत्वाद्यन्त-वन्वादिहेतुभिस्तर्केण च प्रति-पादिता । अद्वैतं किमागममात्रेण प्रतिपत्तव्यमाहोस्वित्तर्केणापीत्यत आह-शक्यते तर्केणापि जातुम् तत्कथमित्यद्वैतप्रकरणमारभ्यते सर्व उपाखोपासनादिभेदजातं

[आगमप्रकरणमें] ओङ्कारका निर्णय करते समय यह बात केवल प्रतिज्ञामात्रसे कही है कि आत्मा प्रपञ्चका निवृत्तिस्थान शिव, और अद्वैतस्वरूप है तथा ज्ञान हो जाने-पर द्वैत नहीं रहता। फिर वैतथ्य-प्रकरणमें स्वप्न, माया और गन्धर्व-नगरादिके दृष्टान्तोंसे दृश्यत्व एवं आदि-अन्तवत्त्व आदि हेतुओंद्वारा तर्कसे भी द्वैतके अभावका प्रतिपादन किया गया। किन्तु वह अद्वैत क्या शास्त्रमात्रसे ही ज्ञातव्य है अथवा तर्कसे भी जाना जा सकता है ? इसपर कहते हैं-तर्कसे भी जाना जा सकता है। सो किस प्रकार ? इसी बातको बतलानेके लिये अद्वैत-प्रकरणका आरम्भ किया जाता है। उपास्य और उपासना आदि सम्पूर्ण भेट मिथ्या है, केवल आत्मा ही अहुय

नितथं केवलक्वात्माद्धयः परमार्थ परमार्थस्वरूप है-यह बात पिछले इति स्थितमतीते प्रकरणे; यतः- प्रकरणमें निश्चित हुई है; क्योंकि-

# उपासनाश्रितो धर्मो जाते ब्रह्मणि वर्तते । प्रागुत्पत्तेरजं सर्वं तेनासौ कृपणः स्मृतः ॥ १ ॥

उपासनाका आश्रय छेनेवाला जीव कार्यब्रह्ममें ही रहता है [ अर्थात् उसे ही अपना उपास्य मानता है, और समझता है कि ] उत्पत्तिसे पूर्व ही सब अज [ अर्थात् अजन्मा ब्रह्मस्वरूप ] था। इसलिये वह कृपण (दीन) माना गया है।। १।।

उवासनाश्रित उवासनामात्मनो मोक्षसाधनत्वेन गत उपासकोsहं ममोपास्यं ब्रह्म । तदुपासनं जाते कत्वा ब्रह्मणीदानीं वर्तमानोऽजं ब्रह्म श्ररीरपातादृध्वं प्रतिपत्स्ये प्रागुत्पत्तेश्वाजिमदं सर्वमहं च। यदात्मकोऽहं प्रागुत्पचेरिदानीं जातो जाते ब्रह्मणि च वर्तमान उपासनया पुनस्तदेव प्रतिपत्स्य इत्येव-मुपासनाश्रितो धर्मः साधको येनैवं क्षुद्रब्रह्मवित्तेनासौ कारणेन कृपणो दीनोऽल्पकः स्मृतो

'उपासनाश्रितः'—उपासनाको अपने मोक्षके साधनरूपसे मानने-वाला पुरुष अर्थात 'मैं उपासक हुँ, और ब्रह्म मेरा उपास्य है। उसकी उपासना करके इस समय कार्यत्रहामें रहता हुआ शरीरपातके अनन्तर मैं अजन्मा ब्रह्मको प्राप्त हो जाऊँगा तथा उत्पत्तिके पूर्व भी यह सब और मैं अजरूप ही थे। उत्पत्तिसे पूर्व में जैसाथा अब उत्पन्न होकर जातब्रह्ममें वर्तमान हुआ अन्तमें उपासनाद्वारा मैं फिर उसी रूपको प्राप्तहो जाऊँगा'-इस प्रकार उपासनाका आश्रय छेनेवाला साधक जीव क्योंकि क्षुद्रब्रह्मवेत्ता है, इस कारणसे ही यह सर्वदा अजन्मा त्रह्मका दर्शन करनेवाले महात्माओं-द्वारा कृपण-दीन अर्थात् क्षुद्र माना

नित्याजब्रह्मद शिंभिरित्यभिप्रायः।
"यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं
यदिदमुपासते" (के०उ० १ ।४)
इत्यादिश्रुतेस्तलवकाराणाम्।।१।।

गया है-यह इसका अभिप्राय है; जैसा कि "जो वाणीसे प्रकट नहीं होता बल्कि जिससे वाणी प्रकट होती है, वही ब्रह्म है-ऐसा जान; जिसकी तू डपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है" इत्यादि तलवकार-श्रुतिसे प्रमाणित होता है।। १।।

### अकार्परयनि रूपणकी प्रतिज्ञा

सवाद्याभ्यन्तरमजमात्मानं
प्रतिपत्तुमशक्तुवन्नविद्यया दीनमात्मानं मन्यमानो जातोऽहं
जाते ब्रह्मणि वर्ते तदुपासनाश्रितः
सन्त्रह्म प्रतिपत्स्य इत्येवं प्रतिपन्नः
कृपणो भवति यस्मात्—

बाहर और भीतर वर्तमान अजन्मा आत्माको प्राप्त करनेमें असमर्थ होनेके कारण अविद्यावश अपनेको दीन माननेवाला पुरुष, क्योंकि 'मैं उत्पन्न हुआ हूँ, उत्पन्न हुए ब्रह्ममें ही वर्तमान हूँ और उसकी उपासनाका आश्रय लेकर ही ब्रह्मको प्राप्त होऊँगा' इस प्रकार माननेके कारण दीन हैं—

### अतो वच्याम्यकार्पण्यमजाति समतां गतम् । यथा न जायते किंचिज्जायमानं समन्ततः ॥ २ ॥

इसिल्ये अब मैं सर्वत्र समानभावको प्राप्त जन्मरिहत अक्रपणभाव (अजन्मा ब्रह्म) का वर्णन करता हूँ [जिससे यह समझमें था जायगा कि ] किस प्रकार सब ओर उत्पन्न होनेपर भी कुछ उत्पन्न नहीं हुआ।।२॥

अतो वक्ष्याम्यकार्पण्यमकुपण-भावमजं ब्रह्म । तद्धि कार्पण्या-स्पद्म् "यत्रान्योऽन्यत्पश्यत्य-न्यच्छुणोत्यन्यद्विजानाति तदल्पं

इसिलिये मैं अकार्पण्य अक्रुपण-भाव अर्थात् अजन्मा ब्रह्मका वर्णन करता हूँ। "जहाँ अन्य अन्यको देखता है, अन्यको सुनता है और अन्यको ही जानता है वह अरूप है, वह मर्त्यमसत्'' (छा॰उ० ७। २४।
१) ''वाचारम्भणं विकारो
नामधेयम्'' (छा॰उ० ६।१।४)
इत्यादिश्रुतिभ्यः । तद्विपरीतं
सवाद्याभ्यन्तरमजमकार्पण्यं भूमाख्यं ब्रह्म। यत्प्राप्याविद्याकृतसर्वकार्पण्यनिष्टत्तिस्तदकार्पण्यं
बक्ष्यामीत्यर्थः।

तदजाति, अविद्यमाना जाति-रस्य समतां गतं सर्वसाम्यं गतम्। कस्मातः ? अवयववैषम्या-भावात । यद्धि सावयवं वस्त तद्वयववैषस्यं गच्छज्जायत इत्यु-च्यते । इदं तु निरवयवत्वा-त्समतां गतमिति न कैश्विदवयवैः स्फुटत्यतोऽजात्यकार्ण्यम समन्ततः समन्ताद्यथा न जायते किंचिद्र एमपि न स्फटित रज्जुसप्वद्विद्याकृतदृष्ट्या जाय-

मरणशील और असत् है" "विकार वाणीसे आरम्भ होनेवाला नाममात्र है" इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार उपर्युक्त जातत्रहा तो कृपणताका ही आश्रय है। उससे विपरीत वाहर-भीतर वर्तमान अजन्मा भूमासंज्ञक ब्रह्म अकार्पण्यरूप हैं, जिसे प्राप्त होनेपर अविद्याकृत सम्पूर्ण कृपणता-की निवृत्ति हो जाती हैं; उस कृपण-भावसेरहित ब्रह्मका मैं वर्णन करूँगा-यह इसका तात्पर्य हैं।

\*\*\*\*\*

वह अजाति अर्थात् जिसकी जाति न हो और समताको प्राप्त अर्थात् सबकी समानताको प्राप्त है। ऐसी क्यों है ? क्योंकि अवयवोंकी विषमताका अभाव है। जो वस्तु सावयव होती है वह अवयवोंकी विषमताको प्राप्त होनेके कारण 'उत्पन्न होती है' ऐसे कही जाती है। किन्तु यह ब्रह्म तो निरवयव होनेके कारण समताको प्राप्त है, इसिलये किन्हीं भी अवयवीं के रूपमें प्रस्फुटित नहीं होता। अतः यह सब ओरसे अजाति अर्थात् अकार्पण्यरूप है। जिस प्रकार कि कुछ भी उत्पन्न नहीं होता अथोत रज्जु-सर्पके समान आविद्यकदृष्टिसे उत्पन्न होता हुआ भी जिस प्रकार

मानं येन प्रकारेण न जायते सर्वतोऽजमेव ब्रह्म भवति तथा तं प्रकारं शृण्वित्यर्थः ॥ २ ॥

उत्पन्न नहीं होता-सब ओर अजन्मा ब्रह्म ही रहता है उस प्रकारको अवण करो-यह इसका अभिप्राय है।। २।।

# जीवकी उत्पत्तिके विषयमें दृष्टान्त

अजाति ब्रह्माकार्पण्यं वक्ष्या-। मीति प्रतिज्ञातम् । तत्सिद्धचर्थं ऐसी प्रतिज्ञा की है। उसकी सिद्धिके

हेतुं दृष्टान्तं च वक्ष्यामीत्याह—

में अजन्मा ब्रह्मका, जो कृपण-भावसे रहित है, वर्णन करता हूँ-लिये हेतु और दृष्टान्त भी बतलाता हूँ - इस अभिप्रायसे कहते हैं -

# आत्मा ह्याकाशवजीवैर्घटाकाशैरिवोदितः। घटादिवच संघातेर्जातावेति विदर्शनम् ॥ ३॥

आत्मा आकाशके समान है; वह घटाकाशोंके समान जीवरूपसे उत्पन्न हुआ है। तथा [ मृत्तिकासे ] घटादिके समान देहसंघातरूपसे भी उत्पन्न हुआ कहा जाता है। आत्माकी उत्पत्तिके विषयमें यही दृष्टान्तः है।।३॥

आत्मा परो हि वस्मादाकाश-निरवयवः सर्वगत आकाशवदुक्तो जीवैः क्षेत्रज्ञैर्घटा-काशैरिव घटाकाशतुल्य उदित एवाकाशसमः पर आत्मा।

अथ वा घटाकाशैर्यथाकाश

उदित उत्पन्नस्तथा परो जीवात्म-

क्योंकि परमात्मा ही आकाशवत् अर्थात् आकाशके समान सूक्ष्म निरवयव और सर्वगत कहा गया है और वही घटाकाशसदृश क्षेत्रज्ञ जीवोंके रूपमें उत्पन्न हुआ कहा गया है, इसिलये वह परमात्मा ही आकाशके समान है।

अथवा यों समझो कि जिस प्रकार घटाकाशोंके रूपमें आकाश उत्पन्न हुआ है उसी प्रकार परमात्मा

भिरुत्पन्नः । जीवात्मनां परस्मा-दातमन उत्पत्तिर्या श्रयते वेदानतेषु सा महाकाशाद्घटाकाशोत्पत्ति-समा न परमार्थंत इत्यभिप्रायः। तसादेवाकाशाद्वटादयः

संघाता यथोत्पद्यन्त एवमाकाश-स्थानीयात्परमात्मनः पृथिव्या-दिभृतसंघाता आध्यात्मिकाश्र कार्यकरणलक्षणा रज्जुसपेवद्-विकल्पिता जायन्ते। अत उच्यते घटादिवच संघातैरुदित इति। यदा मन्दबुद्धिप्रतिषिपादियषया श्रत्यात्मनो जातिरुच्यते जीवा-दीनां तदा जातावुपगम्यमानाया-मेतिनदर्शनं दृष्टान्तो यथोदिता-काशवदित्यादिः ॥ ३ ॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* जीवात्माओंके रूपसे उत्पन्न हुआ है। तात्पर्य यह है कि वेदान्तोंमें जो परमात्मासे जीवात्माओं की उत्पत्ति सुनी जाती है वह महाकाशसे घटाकाशोंकी उत्पत्तिके समान है, परमार्थतः नहीं।

> उमी आकाशसे जिस प्रकार घट आदि संघात उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार आकाशस्थानीय परमात्मासे रज्जुमें सर्पके समान विकल्पित हुए पृथिवी आदि भूतसंघात और शरीर तथा इन्द्रियंरूप आध्यात्मिकभाव उत्पन्न होते हैं। इसीसे कहा जाता है-घटादिके समान देहादिसंघात-रूपसे भी उदित हुआ है। जिस समय मन्दवुद्धि पुरुषोंके प्रति प्रति-पादन करनेकी इच्छासे श्रुतिने आत्मासे जीवादिकी उत्पत्तिका वर्णन किया है उस समय उनकी उत्पत्ति माननेमें यह उपर्युक्त आकाशादिके समान ही निद्र्न-दृष्टान्त है।।३।।

जीवके विलीन होनेमें दृष्टान्त

घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा। आकाशे संप्रलीयन्ते तद्वजीवा इहात्मिन ॥ ४ ॥

घटादिके लीन होनेपर जिस प्रकार घटाकाशादि महाकाशमें लीन हो जाते हैं उसी प्रकार जीव इस आत्मामें विलीन हो जाते हैं ॥ ४॥ CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

यथा घटाद्यत्पत्त्या घटाकाशा-द्यत्पत्तिः; यथा वा घटादिप्रलये घटाकाशादिप्रलयस्तद्व हेहादि-संघातोत्पच्या जीबोत्पत्तिस्त-जीवानामिहात्मनि प्रलयो न स्वत इत्यर्थः ॥ ४ ॥

जिस प्रकार घटादिकी उत्पत्तिसे घटाकाशादिकी उत्पत्तिहोती है और जिस प्रकार घटादिके नाशसे घटा-काशादिका नाश होता है उसी प्रकार देहादि # संघातकी उत्पत्तिसे जीवकी उत्पत्ति होती है और उनका लय होनेपर जीवोंका इस आत्मामें लय हो जाता है। तात्पर्य यह है कि खतः उनका लय नहीं होता ॥ ४॥

आत्माकी असङ्गतामें दृष्टान्त

सर्वदेहेष्वात्मैकत्व एकस्मि-

**जननमरणसुखादिमत्यात्मनि** 

सर्वातमनां तत्सम्बन्धः क्रियाफल-

साङ्कर्यं च सादिति य आहुर्देति-

नसान्त्रतीद मुच्यते-

यथैकस्मिन्घटाकाशे

सम्पूर्ण देहोंमें एक ही आत्मा होनेपर तो एक आत्माके जन्म-मरण और सुख-दुःखादिमान् होनेपर सभीको उसका सम्बन्ध होगा तथा कर्म और फलकी संकरता हो जायगी [ अर्थात् कर्म किसीका होगा और उसका फलकोई और ही भोगेगा] इस प्रकार जो द्वैतवादी कहते हैं उनके प्रति कहा जाता है-

रजोधूमादिभिर्युते। न सर्वे संप्रयुज्यन्ते तद्वज्जीवाः सुखादिभिः॥

जिस प्रकार एक घटाकाशके धूलि और धुएँ आदिसे युक्त होनेपर समस्त घटाकाश उनसे युक्त नहीं होते उसी प्रकार जीव भी सुखादि धर्मोंसे लिप्त नहीं होते [ अर्थात् एक जीवके सुखादिमान् होनेपर सब जीव सुखादिमान् नहीं हो जाते ]।। ५ ॥

<sup>\*</sup> यहाँ 'देह' शब्दसे लिझ-देह समझना चाहिये, क्योंकि जीवत्वका नाश िल्ङ्ग-देहके नाशसे ही हो सकता है, स्थूल देहके नाशसे नहीं।

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

यथैकस्मिन्घटाकाशे रजोधूमा-दिभिर्युते संयुक्ते न सर्वे घटा-काशादयस्तद्रजोधृमादिभिः संयुज्यन्ते तद्वज्जीवाः सुखादिभिः। नन्वेक एवात्मा ? बाढम्; ननु न श्रुतं त्वया-

काशवत्सर्वसंघातेष्वेक एवात्मेति?

यद्येक एवातमा तहिं सर्वत्र सुखी दुःखी च स्थात्। न चेदं सांख्यचोद्यं सम्भवति। न हि सांख्य आत्मनः आत्मैकत्वे सुखदुःखादिमच्चमि-<sub>चांख्याक्षेप</sub>- च्छति बुद्धिसम्याया-भ्युपगमात्सुखदु:खा-दीनाम् । न चापलिब्धसम्पर्या-त्मनो मेदकल्पनायां प्रमाणमस्ति।

मेदाभावे प्रधानस्य पाराध्यी-नुपपत्तिरिति चेत्, नः प्रधान-कृतस्यार्थस्यात्मन्यसमवायात् यदि हि प्रधानकृतो बन्धो मोक्षो वार्थः पुरुषेषु भेदेन समबैति ततः प्रधानस्य पारार्थ्यमात्मैकत्वे

जिस प्रकार एक घटाकाशके धूछि और धुएँसे युक्त होनेपर समस्त घटाकाशादि उस घूलि और धुएँसे संयुक्त नहीं होते उसी प्रकार जीव भी सुखादिसे लिप्त नहीं होते।

पूर्व०-आत्मा तो एक ही है न ?

सिद्धान्ती-हाँ, क्या तूने यह नहीं सुना कि सम्पूर्ण संघातों में आकाशके समान व्याप्त एक ही आत्मा है ?

पूर्व०-यदि आत्मा एक ही है तो वह सर्वत्र सुखी-दुःखी होगा।

सिद्धान्ती-सांख्यवादीकी यह आपत्ति सम्भव नहीं है। सांख्य आत्माका सुख-दुःखादिमन्व स्वीकार नहीं करता,क्योंकि सुख-दुःखादि तो बुद्धिसमवेत माने गये हैं तथा इसके सिवा अनुभवस्वरूप आत्माकी भेद-कल्पनामें कोई प्रमाण भी नहीं है।

यदि कहो कि भेद न होनेपर तो प्रधानकी परार्थता भी सम्भव नहीं है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि प्रधानद्वारा सम्पादित कार्य-का आत्माके साथ सम्बन्ध नहीं है। यदि प्रधानकर्तृक बन्ध या मोक्ष पुरुषोंमें पृथक्-पृथक्रूपसे समवेत होते तो आत्माका एकत्व माननेमें नोपपद्यत इति युक्ता पुरुषभेद- |
करुपना । न च सांख्यैर्वन्धो |
मोक्षो वार्थः पुरुषसमवेतोऽभ्युपगम्यते । निर्विशेषाश्च चेतनमात्रा आत्मानोऽभ्युपगम्यन्ते ।
अतः पुरुषसत्तामात्रप्रयुक्तमेव
प्रधानस्य पारार्थ्यं सिद्धं न तु
पुरुषभेदप्रयुक्तमिति । अतः
पुरुषभेदकरुपनायां न प्रधानस्य
पारार्थ्यं हेतुः ।

न चान्यतपुरुषभेदकल्पनायां
प्रमाणमस्ति सांख्यानाम् ।
परसत्तामात्रमेव चैतन्निमित्तीकृत्य स्वयं वध्यते मुच्यते च
प्रधानम् । परश्चोपलब्धिमात्रसत्तास्वरूपेण प्रधानप्रवृत्तौ हेतुनं
केनचिद्विशेषेणेति केवलम्दतयैव
पुरुषभेदकल्पना वेदार्थपरित्यागश्च।

येत्वाहुर्वेशेषिकाद्य इच्छाद्य आत्मसमवायिन इतिः वैशेषिकमत-समीक्षा हेतूनां संस्काराणाम- प्रधानकी परार्थता सम्भव नहीं हो सकती थी और तब पुरुषों के भेदकी कल्पना करनी ठीक थी। किन्तु सांख्यवादी तो बन्ध या मोक्षको पुरुषसे सम्बद्ध ही नहीं मानते; वे तो आत्माओं को निर्विशेष और चेतनमात्र ही मानते हैं। अतः प्रधानकी परार्थता तो केवल पुरुषकी सत्तामात्रसे ही सिद्ध है, पुरुषों के भेदके कारण नहीं। इसलिये पुरुषों की भेदकल्पनामें प्रधानकी परार्थता कारण नहीं है।

\*\*\*\*\*\*

इसके सिवा सांख्यवादियों के पास पुरुषोंका भेद माननेमें और कोई प्रमाण नहीं है। पर- (आत्मा) की सत्तामात्रको ही निमित्त बनाकर प्रधान स्वयं बन्ध और मोक्षको प्राप्त होता है और वह पर केवल उपलब्धिमात्र सत्ता-स्वरूपसे ही प्रधानकी प्रवृत्तिमें हेतु है, किसी विशेषताके कारण नहीं। अतः केवल मूढ़तासे ही पुरुषोंकी भेदकल्पनाऔर वेदार्थका परित्याग किया जाता है।

इसके सिवा वैशेषिकादि मताव-लम्बी जो कहते हैं कि इच्छा आदि आत्माकेधर्म हैं, सो उनका यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि स्मृतिके हेतुभूत संस्कारोंका प्रदेशहीन प्रदेशवत्यात्मन्यसमवायात्

आत्मनः संयोगाच स्मृत्युत्पत्तेः

स्मृतिनियमानुपपत्तिः । युगपद्वा

सर्वस्मृत्युत्पत्तिप्रसङ्गः ।

न च भिन्नजातीयानां स्पर्शा-दिहीनानामात्मनां मन आदिभि-प्रत्मसंयोगा-नुपपत्तिः युक्तः।न च द्रव्या-दूपाद्यो गुणाः कर्म-सामान्यविशेषसमवाया वा

भिनाः सन्ति परेपाम् । यदि

(तिरवयव) आत्मासे समवाय-सम्बन्ध नहीं हो सकता। यदि आत्मा और मनके संयोगसे स्मृति-की उत्पत्ति मानी जाय तो स्मृतिका कोई नियम ही सम्भव नहीं है अथवा एक साथ ही सम्पूर्ण स्मृतियोंकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग उपस्थित हो जायगा।%

इसके सिवा स्पर्शादिसे रहित भिन्नजातीय आत्माओं का मन आदि-के साथ सम्बन्ध मानना ठीक भी नहीं है तथा दूसरों के मतमें द्रव्यसे रूप आदि उसके गुण एवं कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय भिन्न भी नहीं हैं। † यदि दूसरों के मतमें

\* उस समय ऐसा नियम नहीं हो सकेगा कि वस्तुके प्रत्यक्ष अनुभवके समय उसकी स्मृति न हो, क्योंकि स्मृतिका असमवायी कारण आत्मा और मनका संयोग तो अनुभवकालमें भी है ही। इसके सिवा असमवायी कारणकी तुल्यताके कारण एक साथ समस्त स्मृतियोंकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग भी उपिथ्यत हो जायगा। यदि कहो कि स्मृतिके संस्कारोंका उद्दोध न होनेके कारण एक साथ समृति नहीं हो सकती तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि संस्कार और उनका उद्दोध ये दोनों आत्मामं ही रहते हैं—इस विषयमं उनका एक मत नहीं है। इसल्ये इनकी गणना स्मृतिकी सामग्रीके अन्तर्गत नहीं हो सकती।

वैशेषिक मतमें साधारणतया द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय—ये छः प्रकारके भाव पदार्थ हैं। उनमें द्रव्य उसे कहते हैं जिसके साथ गुण एवं क्रिया आदि समवाय-सम्बन्धसे रहें। गुण—रूप, रस एवं गन्ध आदिको कहते हैं। कर्म—गमनादि क्रिया। सामान्य—जाति, मनुष्यत्व, पशुत्वादि। विशेष—परमाणुओंका परस्पर मेद करनेवाला धर्म, जिसके कारण विभिन्न प्रकारके परमाणुओंसे विभिन्न प्रकारका कार्य उत्पन्न होता है। समवाय—एक प्रकारका सम्बन्ध जैसा कि गुण एवं क्रिया आदिका द्रव्यके साथ है।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

द्यत्यन्तभिना एव द्रव्यात्स्य-रिच्छादयश्रातमनस्तथा च सति द्रव्येण तेषां सम्बन्धानुपपत्तिः। अयुतसिद्धानां समवायलक्षणः संबन्धो न विरुध्यत इति चेत् , इच्छादिभयोऽनित्येभ्य आत्मनो नित्यस्य पूर्वसिद्धत्वा-नायुत्तसिद्धत्वोपपत्तिः । आत्मना-यतसिद्धत्वे चेच्छादीनामात्म-गतमहत्त्वविनत्यत्वप्रसङ्घः । स आत्मनोऽनिर्मोक्ष-चानिष्टः। प्रसङ्गात्।

समवायस्य च द्रव्याद् न्यत्वे सित द्रव्येण सम्बन्धान्तरं वाच्यं यथा द्रव्यगुणयोः । समवायो नित्यसम्बन्ध एवेति न वाक्यमिति चेत्तथा च समवायसम्बन्धवतां वे इच्छा आदि द्रव्यसे तथा आत्मा-से अत्यन्त भिन्न ही हों तो ऐसा होनेपर तो द्रव्यके साथ उनका सम्बन्ध ही सिद्ध नहीं हो सकता।

यदि कहो कि अयुतसिद्ध 'पदार्थीका समवाय-सम्बन्ध माननेमें विरोध
नहीं है, तो ऐसा कहना ठीक
नहीं; के क्योंकि इच्छा आदि
अनित्य धर्मों से नित्य आत्मा पूर्वसिद्ध होनेके कारण उनका परस्पर
अयुतसिद्धत्व सम्भव नहीं है। यदि
इच्छा आदि आत्माके साथ अयुतसिद्ध हों तो आत्मगत महत्त्वके
समान उनकी भी नित्यताका प्रसङ्ग
उपस्थित हो जायगा। और यह
बात इष्ट नहीं है, क्योंकि इससे
आत्माके अनिर्मोक्षका प्रसङ्ग आ
जांता है।

यदि समवाय द्रव्यसे भिन्न है तो द्रव्यके साथ उसका कोई अन्य सम्बन्ध बतलाना चाहिये, जैसा कि द्रव्य और गुणका है। और यदि कोई कहे कि समवाय तो नित्यसम्बन्ध ही है, इसलिये उसके साथ कोई

१. जो पदार्थ परस्पर मिलकर सिद्ध हुए हों।

<sup>\*</sup> अयुतसिद्धत्वमें चार पक्ष हैं—१ अभिन्न कालमें होना, २ अभिन्न देशमें होना, ३ अभिन्नस्वभाववाले होना, ४ संयोग और वियोगकी अयोग्यतावाले होना। उनमेंसे प्रथम पक्षका खण्डन करते हैं—

नित्यसम्बन्धप्रसङ्गात्पृथकत्वा-

नुपपत्तिः । अत्यन्तपृथक्तवे च

द्रव्यादीनां स्पर्शवदस्पर्शद्रव्य-

योरिव पष्टचर्थानुपपत्तिः। इच्छाद्यपजनापायवद्गुणवस्वे चात्मनोऽनित्यत्व-आत्मनो व्यावहारिक प्रसङ्गः । देहफलादि-बन्धमोक्षा- वत्सावयवत्वं विक्रि-यावस्व दिवदेवेति दोषावपरिहायौँ। त्वाकाशस्याविद्याध्यारो-पितरजोधूममलवत्वादिदोषवस्वं तथात्मनोऽविद्याध्यारोपितबुद्धचा-द्यपाधिकृतसुखदुःखादिदोषवन्वे बन्धमोक्षादयो व्यावहारिका न विरुध्यन्ते । सर्ववादिभिरविद्या-कृतव्यवहाराभ्युपगमात्परमार्था-नभ्युपगमाच । तस्मादात्ममेद-

सम्बन्ध वतलानेकी आवश्यकता नहीं है तो ऐसी अवस्थामें सम-वाय सम्बन्धवालोंका नित्यसम्बन्ध होनेके कारण उनकी पृथक्ता सम्भव नहीं है। और यदि द्रव्या-दिको परस्पर अत्यन्त भिन्न माना जाय तो जिस प्रकार स्पर्शवान और स्पर्शहीन द्रव्योंमें परस्पर सम्बन्ध होना सम्भव नहीं है उसी प्रकार उसका सम्बन्ध ही नहीं हो सकता।

यदि आत्माको इच्छादि उत्पत्ति-विनाशशील गुणोंवाला माना जाय तो उसकी अनित्यताका प्रसङ्ग उपस्थित हो जायगा। तथा उसके देह और फलादिके समान सावयवत्व एवं देहादिके समान ही विक्रियावत्व -ये दो दोष भी अपरिहार्य ही होंगे। जिस प्रकार कि आकाशका अविद्याध्यारोपित घटादि उपाधियों-के कारण ही घूलि, घूम और मलसे युक्त होना है उसी प्रकार आत्माका भी, अविद्यासे आरोपित बुद्धि आदि उपाधिकेकारणसुख दुःखादि दोषसे युक्त होनेपर, व्यावहारिक बन्ध, मोक्ष आदि होनेमें कोई विरोध नहीं है; क्योंकि सभी वादियोंने व्यवहारको अविद्याकृत माना है, परमार्थरूप नहीं माना। अतः

तार्किकै: परिकल्पना वृथेव क्रियत इति ॥ ५ ॥

\*\*\*\*\*

तार्किकलोग जीवोंके भेदकी कल्पना वृथा ही करते हैं ॥ ५॥

\*\*\*\*\*\*

### व्यावहारिक जीवभेद

कथं पुनरात्मभेदनिमित्त इव। क भेदके कारण होनेवालेके समान, अविद्याकृत व्यवहार किस प्रकार कृत उपपद्यत इति, उच्यते— सम्भव है ? इसपर कहते हैं—

किन्तु एक ही आत्मामें, आत्माओं-

# रूपकार्यसमाख्याश्च भिचन्ते तत्र तत्र वै। आकाशस्य न भेदोऽस्ति तद्वज्जीवेषु निर्णयः ॥ ६ ॥

घटादि उपाधियोंके कारण प्रतीत होनेवाले ] भिन्न-भिन्न आकाशों-के रूप, कार्य और नामोंमें तो भेद है, परन्तु आकाशमें तो कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार जीवोंके विषयमें भी निश्चय समझना चाहिये॥ ६॥

यथेहाकाश एकस्मिन्घटकर-कापवरकाद्याकाशानामल्पत्वम-हत्त्वादिरूपाणि भिद्यन्ते कार्यमुदकाहरणधारणशयनादि-समाख्याश्र घटाकाशकरकाकाश इत्याद्यास्तत्कृताश्र भिन्ना दृश्यन्ते। वै व्यवहार विषय इत्यर्थः। सर्वोऽयमाकाशे रूपादि-भेदकुतो व्यवहारो न परमार्थ एव। परमार्थतस्त्वाकाशस्य न .मेदोऽस्ति । न चाकाशभेद-निमित्तो व्यवहारोऽस्त्यन्तरेण

जिस प्रकार इस एक ही आकाशमें घट, कमण्डलु और मठादि आकाशोंके अल्पत्व-महत्त्वादि रूपोंमें भेद है, तथा जहाँ-तहाँ व्यवहारमें उनके किये हुए जल लाना, जल धारण करना और शयन करना आदि कार्य एवं घटाकाश, करकाकाश आदि नाम भिन्न-भिन्न देखे जाते हैं। किन्त आकाशमें रूपादिके कारण होनेवाला यह सब व्यवहार पार-मार्थिक ही नहीं है। परमार्थतः तो आकाशका कोई भेद नहीं है। अन्य उपाधिकृत निमित्तके सिवा वस्ततः आकाशके भेदके कारण होनेवाला

परोपाधिकृतं द्वारम् । यथैतत्तद्वदेहोपाधिमेदकृतेषु जीवेषु
घटाकाशस्थानीयेष्वात्मसु निस्रपणात्कृतो बुद्धिमद्भिर्निर्णयो
निश्चय इत्यर्थः ॥ ६ ॥

कोई व्यवहार है ही नहीं। जैसा कि यह [आकाशका भेद] है उसी प्रकार देहादि उपाधिके भेदसे किये हुए घटाकाशस्थानीय जीवोंमें भेदका निरूपण किया जानेके कारण बुद्धिमानोंने [ उस भेदका अपार-मार्थिकत्व] निश्चय किया है-यह इसका तात्पर्य है ॥ ६॥

\*\*\*\*\*

जीव आत्माका विकार या अवयव नहीं है

ननु तत्र परमार्थकृत एव

घटाकाशादिषु रूपकार्यादिभेद-

व्यवहार इति ? नैतद्स्ति, यस्मात्

किन्तु घटाकाशादिमें जो रूप और कार्य आदिका भेद-व्यवहार है वह तो वास्तविक ही है ? [ऐसी शङ्का होनेपर कहते हैं-] यह बात नहीं है, क्योंकि—

नाकाशस्य घटाकाशो विकारावयवी यथा। नैवात्मनः सदा जीवो विकारावयवी तथा॥ ७॥

जिस प्रकार घटाकाश आकाशका विकार या अवयव नहीं है उसी
प्रकार जीव भी आत्माका विकार या अवयव कभी नहीं है।। ७।।

परमार्थाकाशस्य घटाकाशो न विकारः; यथा सुवर्णस्य रुचकादिर्यथा वापां फेनवुद्-बुदिहमादिः; नाष्यवयवो यथा वृक्षस्य शाखादिः । न तथा आकाशस्य घटाकाशो विकारा-वयवौ यथा तथा नैवात्मनः

परमार्थाकाशका घटाकाश न तो विकार है, जैसे कि सुवर्ण के रुचकादि आभूषण तथा जलके फेन, बुद्बुद और हिम आदि हैं, और न जैसे शाखादि वृक्षके अवयव हैं उस प्रकार उसका अवयव ही है। इसी तरह, जैसे कि महाकाशका घटाकाश विकार या अवयव नहीं है इसी परस्य परमार्थसतो महाकाशस्था-नीयस्य घटाकाशस्थानीयो जीवः सदा सर्वदा यथोक्तदृष्टान्तवन्न विकारो नाप्यवयवः। अत आत्मभेदकृतो व्यवहारो सृषै-वेत्यर्थः॥ ७॥

प्रकार, अर्थात् उपर्युक्त दृष्टान्तानु सार ही, महाकाशस्थानीय परमार्थ सत् परमात्माका घटाकाशस्थानीय जीव, किसी अवस्थामें विकार या अवयव नहीं है। अतः तात्पर्य यह है कि आत्मभेदजनित व्यवहार मिध्या ही है॥ ७॥

\*\*\*\*\*\*

->%e-

आत्माकी मलिनता अज्ञानियोंकी दृष्टिमें है.

यसाद्यथा घटाकाशादिभेदवृद्धिनिवन्थनो रूपकार्यादिभेदव्यवहारस्तथा देहोपाधिजीवभेदकृतो जन्ममरणादिव्यवहारः।
तस्मात्तत्कृतमेव क्लेशकर्मफलमलवन्त्वमात्मनो न परमार्थंत
इत्येतमर्थं दृष्टान्तेन प्रतिपिपादियपन्नाह—

क्योंकि जिस प्रकार घटाकाशादि भेद्बुद्धिके कारण उसका रूप एवं कार्य आदि भेद्व्यवहार है उसी प्रकार देहोपाधिक जीवभेदके कारण ही जन्म-मरण आदि व्यवहार है; इसिछ्ये उसका किया हुआ ही आत्माका क्लेश, कर्मफलऔर मल्से युक्त होना है, परमार्थतः नहीं— इसी बातको दृष्टान्तसे प्रतिपादन करनेकी इच्छासे कहते हैं—

यथा भवति बालानां गगनं मलिनं मलैः।

तथा भवत्यबुद्धानामात्मापि मिलनो मलैः ॥ = ॥

जिस प्रकार मूर्ख लोगोंको [धूलि आदि ] मलके कारण आकाश मिलन जान पड़ता है उसी प्रकार अविवेकी पुरुषोंकी दृष्टिमें आत्मा भी [राग-द्वेषादि ] मलसे मिलन हो जाता है।। ८।।

यथा भवति लोके बालानाम- विवेकिनां गगनमाकाशं घन-रजोधुमादिमलैमीलनं मलवन्न

लोकमें जिस प्रकार बाल अर्थात् अविवेकी पुरुषोंकी दृष्टिमें आकाश मेघ, धूलि और धुआँ आदि मलोंके गगनं मलव्याथात्म्याववीकनाम्,

परोऽपि यो भवत्यात्मा

विज्ञाता प्रत्यक्कलेशकर्मफलमले-

र्मलिनोऽवुद्धानां प्रत्यगात्मविवेक-

रहितानां नात्मविवेकवताम्। नह्यपरदेशस्तृड्वत्प्राण्यध्यारो-

पितोदकफेनतरङ्गादिमांस्तथा

नात्माबुधारोपितक्केशादिमलैर्म-

लिनो भवतीत्यर्थः ॥ ८ ॥

कारण मलिन-मलयुक्त हो जाता है, किन्तु आकाशके यथार्थ स्वरूपको जाननेवालोंकी दृष्टिमें ऐसा नहीं होता; उसी प्रकार अबुद्ध-प्रत्य-गात्माके विवेकसे रहित पुरुषोंकी दृष्टिमें, जो प्रत्यक् और सबका साक्षी है वह परात्मा भी क्लेश, कर्म और फलरूप मलोंसे मलिन हो जाता है; किन्तु आत्मज्ञानियोंकी दृष्टिमें ऐसा नहीं होता।

तापर्य यह है कि जिस प्रकार उसरदेश तृषित प्राणीके आरोपित किये हुए जलके फेन और तरङ्गादि-से युक्त नहीं होता उसी प्रकार आत्माभी अज्ञानियोंद्वारा आरोपित क्लेशादि मलोंसे मलिन होता ॥ ८॥

पुनरप्युक्तमेवार्थं प्रपश्चयति-

फिर भी पूर्वोक्त अर्थका ही विस्तार कहते हैं-

चेव गत्यागमनयोर्षि । सर्वशरीरेषु आकाशेनाविलक्षणः॥

यह आत्मा सम्पूर्ण शरीरोंमें मृत्यु, जन्म, लोकान्तरमें गमनागमन और स्थित रहनेमें भी आकाशसे अविलक्षण है। [ अर्थात् इन सब व्यवहारोंमें रहते हुए भी यह आकाशके समान निर्विकार और विसु है ]।। ९।।

वटाकाशजन्मनाशगमना-

गमनस्थितिवत्सर्वशरीरेष्वात्मन

घटाकाशके जन्म, नाश, गमन, आगमन और स्थितिके समान सम्पूर्ण शरीरोंमें आत्माके जन्म-मरणादिको

जन्ममरणादिराकाशेनाविलक्षणः अत्येतव्य इत्यर्थः ॥ ९ ॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* आकाशसे अविलक्षण (भेदरहित) ही अनुभव करना चाहिये—यह इसका अभिप्राय है।। १॥

# संघाताः स्वन्नवत्सर्वे आत्ममायाविसर्जिताः। आधिक्ये सर्वसाम्ये वा नोपपत्तिर्हि विद्यते॥ १०॥

देहादि समस्त संघात स्वप्नके समान आत्माकी मायासे ही रचे हुए हैं। उनके अपेक्षाकृत उत्कर्ष अथवा सबकी समानतामें भी कोई हेतु नहीं है।। १०।।

घटादिस्थानीयास्त देहादिसंघाताःस्वमदृश्यदेहादिवन्मायाविकृतदेहादिवचात्ममायाविसर्जिताः; आत्मनो मायाविद्या
तयाप्रत्युपस्थापिता न प्रमार्थतः
सन्तीत्यर्थः । यद्याधिक्यमधिकभावस्तियंग्देहाद्यपेक्षया देवादिकार्यकरणसंघातानां यदि वा
सर्वेषां समतैव नैपाम्रपपत्तिः
सम्भवः सङ्गावप्रतिपादको
हेतुर्विद्यते नास्ति, हि यस्मातस्मादिवद्याकृताएव न प्रमार्थतः
सन्तीत्यर्थः ॥ १०॥

घटादिस्थानीय देहादिसंघात स्वप्नमें दोखनेवाले देहादिके समान तथा मायावीके रचे हुए देहादिके सदश आत्माकी मायासे ही रचे हुए हैं। तात्पर्य यह है कि आत्माकी माया जो अविद्या है उसके प्रस्तुत किये हुए हैं, परमार्थतः नहीं हैं। यदि तिर्यगादि देहोंकी अपेक्षा देवता आदिके शरीर और इन्द्रियोंकी अधिकता—उत्कृष्टता है अथवा यदि [तत्त्वदृष्टिसे] सबकी समानता ही है तो भी, क्योंकि उनके सद्भावका प्रतिपादक कोई हेतु नहीं है, इसलिये वे अविद्याकृत ही हैं, परमार्थतः नहीं हैं—ऐसा इसका तात्पर्य है।। १०।।

उत्पत्त्यादिवर्जितस्याद्वयस्यात्म-

जत्पत्ति आदिसे रहित अद्वितीय आत्मतत्त्वका श्रुतिप्रमाणकत्व प्रदर्शित तत्त्वस्य श्रुतिप्रमाणकत्वप्रदर्शनार्थं | वाक्यान्युपन्यस्यन्ते—

करनेके लिये [डपनिषद्के] वाक्यों-का उल्लेख किया जाता है—

# रसाद्यो हि ये कोशा व्याख्यातास्तैत्तिरीयके। तेषामात्मा परो जीवः खं यथा संप्रकाशितः॥ ११॥

तैत्तिरीय श्रुतिमें जिन रसादि [अन्नमयादि ] कोशोंकी व्याख्या की गयी है, आकाशवत् परमात्मा ही उनके आत्मा जीवरूपसे प्रकाशित किया गया है।। ११।।

रसाद्योऽन्नरसमयः प्राणमय इत्येवमाद्यः कोशा इव कोशा अस्यादेरिवोत्तरोत्तरस्यापेक्षया वहिर्मावात्पूर्वपूर्वस्य व्याख्याता विस्पष्टमाख्यातास्तैत्तिरीयके तैत्तिरीयकशाखोपनिषद्वस्व्यां तेषां कोशानामात्मा येनात्मना पश्चापि कोशा आत्मवन्तोऽन्तरतमेन, स हि सर्वेषां जीवननिमित्तत्वा-जीवः।

कोऽसावित्याह—पर एवात्मा यः पूर्वम् "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" (तै० उ० २ । १) इति प्रकृतः । यस्मादात्मनः स्वप्नमायादिवदा-काशादिक्रमेण रसादयः कोश- तैतिरीयकमें अर्थात् तैतिरीयकशाखोपनिषद्वहीमें जिन रसादि—
अन्नरसमय एवं प्राणमय इत्यादि
कोशोंकी व्याख्या-स्पष्ट विवेचना
की गयी है और जो उत्तरोत्तरकी
अपेक्षा पूर्व-पूर्व बिह:स्थित होनेके
कारण खड्गके कोशके समान कोश कहे गये हैं उन कोशोंका आत्मा,
जिस अन्तरतम आत्माके कारण पाँचों कोशआत्मवान् हैं, वही सबके जीवनका निमित्त होनेके कारण 'जीव' कहलाता है।

वह कौन है ? इसपर कहते हैं— वह परमात्मा ही है, जिसका पहले "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इत्यादि वाक्योंमें प्रसङ्ग है और जिस आत्मासे स्वप्न और माया आदिके समान आकाशादि कमसे कोशरूप संघात आत्माकी मायासे ही रचे लक्षणाः संघाता आत्ममाया-विसर्जिता इत्युक्तम् । स आत्मा-स्मामिर्यथा खं तथेति संप्रकाशितः "आत्मा ह्याकाशवत्" (अद्वैत० ३) इत्यादि श्लोकैः। न तार्किक-परिकल्पितात्मवत्पुरुषवुद्धि-प्रमाणगम्य इत्यभिप्रायः॥ ११॥

गये हैं-ऐसा कहा गया है। उस आत्माको हमने "आत्मा ह्याकाश-वत्" इत्यादि श्लोकोंमें, जैसा आकाश है उसीके समान प्रकाशित किया है। तात्पर्य यह है कि वह तार्किकों-के कल्पना किये हुए आत्माके समान मनुष्यकी बुद्धिसे प्रमाणित होनेवाला नहीं है। ११॥

## द्रयोर्द्रयोर्मधुज्ञाने परं ब्रह्म प्रकाशितम्। पृथिव्यामुद्रे चैव यथाकाशः प्रकाशितः॥ १२॥

लोकमें जिस प्रकार पृथिवी और उदरमें एक ही आकाश प्रकाशित हो रहा है, उसी प्रकार [ बृहदारण्योक्त ] मधु ब्राह्मणमें [ अध्यात्म और अधिदेवत-इन ] दोनों स्थानोंमें एक ही ब्रह्म निरूपित किया गया है।।१२।।

काधद्वत-इन ] दाना स्थानाम एक किं चाधिदैवमध्यातमं च व ते तो मयोऽमृतमयः पुरुषः पृथि-व्याद्यन्तर्गतो यो विज्ञाता पर एवात्मा ब्रह्म सर्वमिति द्योईयोराद्वेतश्चयात्परं ब्रह्म प्रकाशितम् । क्रेत्याह—ब्रह्म-विद्याख्यं मध्वमृतममृतत्वं मोद-नहेतुत्वाद्विज्ञायते यस्मिन्निति मधुज्ञानं मधुब्राह्मणं तस्मिन्नि-

तथा अधिदेव और अध्यातमभेद्से जो तेजोमय और अमृतमय
पुरुष पृथिवीके भीतर है और जो
विज्ञाता परमात्मा ब्रह्म ही सब कुछ
है-इस प्रकार द्वेतका क्षय होनेपर्यन्त
दोनों स्थानोंमें परब्रह्मका ही प्रतिपादन किया गया है। कहाँ किया
गया है? सो बतलाते हैं—जिसमें
ब्रह्मविद्यासंज्ञक मधु यानी अमृतका
ज्ञान है—आनन्दका हेतु होनेके
कारण उसका अमृतत्व है—उस
मधुज्ञान यानी मधुब्राह्मणमें [ उसका
प्रतिपादन किया गया है ]।
किसके समान प्रतिपादन किया है?

त्यर्थः । किमिनेत्याह—पृथिव्या-मुद्दे चैव यथैक आकाशोऽनुमा-नेन प्रकाशितो लोके तद्वदि-त्यर्थः ।। १२ ।। इसपर कहते हैं कि जिस प्रकार लोक्सें अनुमानसे पृथिवी और उद्रमें एक ही आकाश प्रकाशित होता है, उसी तरह [इनकी एकता समझो] यह इसका अभिप्राय है।। १२॥

आत्मैकत्व ही समीचीन है

# जीवात्मनोरनन्यत्वमभेदेन प्रशस्यते । नानात्वं निन्द्यते यच्च तदेवं हि समञ्जसम् ॥ १३॥

क्योंकि जीव और आत्माके अभेदरूपसे एकत्वकी प्रशंसा की गयी है और उनके नानात्वकी निन्दा की गयी है। इसलिये वही [यानी उनकी एकता ही] ठीक है।। १३।।

यद्यक्तितः श्रुतितश्च निर्धारितं जीवस्य परस्य चात्मनो जीवात्मनोरनन्यत्वमभेदेन प्रशस्यते स्त्यते शास्त्रण व्यासादिभिश्च। यच सर्वप्राणिसाधारणं स्वामाविकं शास्त्रविद्धिन्छतेः कुताकिंकैविरचितं नानात्वदर्शनं निन्धते "न तु तद्दितीयमिति" ( दृ० ड० ४। ३। २३) "द्वितीयाद्वै भयं भवति" ( वृ० उ० १। ४। २) "उद्रमन्तरं कुरुते, अथ तस्य भयं भवति" ( तै० उ० २। ७। १) "इदं सर्वं यद्यमात्मा" ( वृ० उ० २। ४। ६, ४। ५। ७) "मृत्योः स मृत्युमामोति य इह

क्योंकि युक्ति और श्रुतिसे निश्चय किये हुए जीव और परमात्मा के एकत्वकी शास्त्र और व्यासादि मुनियोंने समानरूपसे प्रशंसा यानी स्तुति की है और शास्त्रबाद्य कुतार्किकोंद्वारा किएत सर्वप्राणिसाधारणस्वाभाविक नानात्वदर्शनकी "उससे अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है" "दूसरेसे निश्चय भय होता है" "जो थोड़ा-सा भी भेद करता है, उसे भय प्राप्त होता है" "यह जो कुछ है सब आत्मा है" "जो यहाँ नानावत् देखता है वह मृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता है" इत्यादि वाक्यों तथा अन्य ब्रह्मवेत्ताओं

नानेव पश्यति" (क० उ० २ । १०) इत्यादिवाक्येश्वात्येश्व ब्रह्मविद्धिः । यच्चैतत्तदेवं
हि समझसमृज्ववशोधं न्याय्यमित्यर्थः । यास्तु तार्किकपरिकल्पिताः कुदृष्टयस्ता अनुज्व्यो
निरूष्यमाणा न घटनां प्राश्चन्तीत्यभिपायः ॥ १३ ॥

द्वारा निन्दा की गयी है। यह जो [ बतलाया गया ] है वह इसी प्रकार समञ्जस—सरल बोधगम्य अर्थात् न्याययुक्त है। तथातार्किकों की कल्पना की हुई जो कुदृष्टियाँ हैं वे सरल नहीं है; अभिप्राय यह है कि वे निरूपण की जाने पर प्रसंगके अनुरूप नहीं ठहरतीं।। १३।।

श्रुत्युक्त जीव-ब्रह्मभेद गौण है जोवात्मनोः पृथक्त्वं यत्प्रागुत्पत्तेः प्रकीर्तितम् । भविष्यद्वृत्त्या गोणं तन्मुख्यत्वं हिन युज्यते ॥१४॥

पहले ( उपनिषदोंके कर्मकाण्डमें ) उत्पत्तिबोधक वाक्योंद्वारा जो जीव और परमात्माका पृथक्त्व बतलाया है वह भविष्यद्-वृत्तिसे गौण है, उसे मुख्य अर्थ मानना ठीक नहीं है।। १४॥

ननु श्रुत्यापि जीवपरमात्मनोः
पृथक्तवं यत्प्रागुत्पत्तेरुत्पत्त्यथोपनिपद्वाक्येभ्यः पूर्वं प्रकीर्तितं
कर्मकाण्डे अनेकशः कामभेदत
इदंकामोऽदःकाम इतिः परश्र
"स दाधार पृथिवीं द्याम्"
(ऋ॰सं०१०।१२१।१) इत्यादिमन्त्रवर्णैः;तत्र कथं कर्मज्ञानकाण्ड-

शंका-जब श्रुतिने भी पहलेकर्मकाण्डमें उत्पत्ति-प्रतिपादक उपनिषद्-वाक्योंद्वारा 'इदंकामः' 'अदःकामः' आदि प्रकारसे [कर्मकाण्डमें
भिन्न-भिन्नकामनाओं वाले कर्माधिकारी
पुरुषके समान ] अनेकों कामनाओंके भेदसे जीव और परमात्माका भेद
प्रतिपादन किया है तथा परमात्माका
"उसने पृथिवी और द्युलोकको
धारण किया" इत्यादि मन्त्रवर्णीसे
पृथक् ही निर्देश किया है, तब इस
प्रकार कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्डके

चाक्यविरोधे ज्ञानकाण्डवाक्यार्थ-स्यैवैकत्वस्य सामञ्जस्यमवधार्यत इति ?

अत्रोच्यते-"यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते" (तै० उ० ३। १) "यथाग्ने: क्षुद्रा वि स्फुलिङ्जाः" (बृ० उ० २। १। २०) ''तसाद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभृतः" (तै० उ० २। १। २) ''तदैक्षत'' ( छा० उ० ६ । २ । ३ ) "तत्तेजोऽसृजत" ( छा० ६।२।३) इत्याद्यत्पन्यर्थोपनि-षद्वाक्येभ्यः प्राक्षृथक्तवं कर्मकाण्डे प्रकीर्तितं यत्तन परमार्थम् । किं तर्हि ? गौणं महाकाशघटा-काशादिभेदवत् । यथौदनं पचतीति भविष्यद्श्रत्या यद्वत्। न हि भेदवाक्यानां कदाचिदपि मुरुयभेदार्थत्वमुपपद्यते । स्वामा-विकाविद्यावत्प्राणिभेददृष्टचनुवा-दित्वादात्मभेदवाक्यानाम् ।

इह चोपनिपत्स्रत्पत्तिप्रलयादि-वाक्यैजीवपरमात्मनोरेकत्वमेव वाक्योंमें विरोध उपस्थित होनेपर केवल ज्ञानकाण्डोक्त एकत्वका ही सामञ्जस्य (यथार्थत्व) किस प्रकार निश्चय किया जा सकता है ?

समाधान-इस विषयमें हमारा कथन है कि "जहाँ से ये सब भूत उत्पन्न होते हैं" "जिस प्रकार अग्निसे नन्ही-नन्ही चिनगारियाँ निकलती हैं]""डसी इस आत्मा-से आकाश उत्पन्न हुआ" "उसने ईक्षण किया" "उसने तेजको रचा" इत्यादि उत्पत्त्यर्थक उपनिषद् वाक्यों-से पहले कर्मकाण्डमें जो पृथक्तका प्रतिपादन किया गया है वह परमार्थतः नहीं है। तो कैसा है ? वह महाकाश और घटाकाशादिके भेदके समान गौण है और जिस प्रकार भविष्यद्दृष्टिसे 'भात पकाता हैं \* ऐसा कहा जाता है उसीके समान है। आत्म-भेदवाक्योंका मुख्य भेद्प्रतिपाद्कत्व सभी सम्भव नहीं है, क्योंकि भेद्वाक्य तो अज्ञानी पुरुपोंकी स्वाभाविकी भेददृष्टिका ही अनुवाद करनेवाले हैं।

यहाँ उपनिपदोंमें तो "तू वह है" "यह अन्य है और मैं अन्य

<sup>\* &#</sup>x27;भात' उबले हुए चावलोंको कहते हैं, जो चावल पकार्य जाते हैं उनकी संज्ञा 'भात' नहीं है। अतः इस वाक्यमें जो उनके लिये 'भात' दाब्दका प्रयोग हुआ है वह भविष्यद्दृष्टिसे है।

\*\*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\*\* व्रतिविपादयिषितम् ''तत्त्वमसि" (छा ० उ० ६ ।८-१६) "अन्यो इसावन्योऽहमस्मीति न स वेद" ( वृ० उ०१ । ४ । १० ) इत्यादिभिः । अत उपनिषत्सु एकत्वं श्रुत्या प्रतिपिपाद्यिपितं भविष्यतीति भाविनीमेकदृत्ति-माश्रित्य लोके मेददृष्टचनुवादो गौण एवेत्यभिप्रायः।

अथ वा ''तदैक्षत'' ( छा० उ० ६ । २ । ३) "तत्तेजोsसृजत'' (छा० उ० ६।२।३) इत्याद्यत्पत्तेः प्राक् "एकमेवा-द्वितीयम्'' (छा०उ०६। २।२) इत्येकत्वं प्रकीर्तितम्। तदेव च "तत्सत्यं स आत्मा यन्त्रमसि" (छा०उ० ६।८-१६) इत्येकत्वं भविष्यतीति तां भविष्यद्वृत्तिम-पेक्ष्य यज्जीवात्मनोः पृथक्त्वं यत्र कविद्वाक्ये गम्यमानं तद्गौणम्, यथौदनं पचतीति तद्वत् ॥१४॥

\*\*\*\*\*\* हूँ [ऐसा जो जानता है] वह नहीं जानता" इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार उत्पत्ति-प्रलयादि-बोधक वाक्योंसे भी जीव और परमात्मा-का एकत्व ही प्रतिपाद्न करना इष्ट है। अतः उपनिषदोंमें श्रुतिको एकत्व ही प्रतिपाद्न करना इष्ट होगा-इस भविष्यद्वृत्तिको आश्रय करके लोकमें भेददृष्टिका अनुवाद गौणही है-यह इसका अभिप्राय है। अथवा "उसने ईक्षण किया" "उसने तेजको रचा" इत्यादि श्रुतियोंद्वारा जो उत्पत्तिसे पूर्व "एक-मेवाद्वितीयम्" इत्यादि प्रकारसे एकत्वका निरूपण किया है वह ''वह सत्य है, वह आत्मा है और वही तू है" इस प्रकार आगे एकत्व हो जायगा इस भविष्यद्वृत्तिसे जहाँ कहीं किसी वाक्यमें जीव और आत्माका पृथक्तव जाना गया है उसी प्रकार-गौंण है, जैसे कि 'भात

दृष्टान्तयुक्त उत्पत्ति-श्रुतिकी व्यवस्था

ननु यद्युत्पत्तेः प्राग्नं सर्व- यदि कहो कि उत्पत्तिसे पूर्व तो सब अजन्मा तथा एक ही अद्वितीय है तथापि उसके पीछे तो सब

पकाता हैं इस वाक्यमें [ 'भात'

शब्दका प्रयोग ]।। १४।।

जातिमदं सर्वं जीवाश्व भिन्ना

इति, मैवम्; अन्यार्थत्वादुत्पत्तिश्रुतीनाम् । पूर्वमिप परिहृत

एवायं दोषः खप्नवदात्ममायाविसर्जिताः संघाता घटाकाशोत्पत्तिभेदादिवज्जीवानामुत्पत्तिभेदादिश्रुतिभ्य आकृष्य इह

पुनरुत्पत्तिश्रुतीनामैदंपर्यप्रतिपिपादियपयोपन्यासः—

उत्पन्न हुआ ही है और तब जीव भी भिन्न ही हैं-तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि उत्पत्तिसूचक श्रुतियाँ दूसरे ही अभिप्रायसे हैं। 'देहादिसंघात स्वप्नके आत्माकी मायासे ही प्रस्तुत किये हए हैं' तथा 'घटाकाशकी उत्पत्तिसे होनेवाले भेदके समान जीवोंकी उत्पत्तिके भेद हैं' इन वाक्योंद्वारा पहले भी इस दोषका परिहार किया ही जा चुका है। इसीलिये पूर्वोक्त उत्पत्तिभेदादिसूचक श्रुतियोंसे उन-का निष्कर्ष छेकर यहाँ फिर उन उत्पत्तिश्रुतियोंका ब्रह्मात्मैक्यपरत्व प्रतिपादन करनेकी इच्छासे उपन्यास किया जाता है-

मृल्लोहविस्फुलिङ्गाद्यैः सृष्टिर्या चोदितान्यथा । उपायः सोऽवताराय नास्ति भेदः कथंचन ॥१५॥

[ उपनिषदोंमें ] जो मृत्तिका, लोहखण्ड और विस्फुलिङ्गादि दृष्टान्तों द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकारसे सृष्टिका निरूपण किया है वह [ ब्रह्मात्मैक्यमें ] बुद्धिका प्रवेश करानेका उपाय है; वस्तुतः उनमें कुछ भी भेद नहीं है।। १५।।

मुल्लोहविस्फुलिङ्गादिदृष्टान्तो-पन्यासैः सृष्टिर्या चोदिता प्रकाशितान्यथान्यंथा च स सर्वः मृत्तिका, लोहपिण्ड और विस्पुत् लिङ्गादिके दृष्टान्तोंका उपन्यास करके जो भिन्न-भिन्न प्रकारसे सृष्टिको प्रकाशित अर्थात् कल्पित किया गया है वह सृष्टिका सम्पूर्ण प्रकार \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* सृष्टिप्रकारो जीवपरमात्मैकत्व-बुद्धचवतारायोपायोऽसाकम् प्राणसंवादे वागाद्यासुर-पाप्मवेधाद्याख्यायिका कल्पिता प्राणवैशिष्ट्यबोधावताराय । तद्प्यसिद्धिमिति चेत्। नः शाखाभेदेजन्यथान्यथा च प्राणादिसंवादश्रवणात्। यदि हि संवादः परमार्थ एवाभूदेकरूप एव संवादः सर्वशाखास्त्रशोष्यत विरुद्धानेकप्रकारेण नाश्रोष्यत ।

हमें जीव और परमात्माका एकत्व निश्चय करनेवाली बुद्धि प्राप्त कराने-के लिये है, जिस प्रकार कि प्राण-संवादमें प्राणकी उत्कृष्टताका बोध करानेके लिये वागादि इन्द्रियोंके असुरोंद्वारा पापसे विद्व हो जानेकी आख्यायिका कल्पना की गयी है।

पूर्व०-परन्तु यह बात भी तो सिद्ध नहीं हो सकती। †

सिद्धान्ती-नहीं; भिन्न-भिन्न शाखाओंमें भिन्न-भिन्नप्रकारसे प्राण-संवाद सुना जानेके कारण [ उसका यही तात्पर्य होना चाहिये ]। यदि यह संवाद वस्तुतः हुआ होता तो सम्पूर्ण शाखाओंमें एक ही संवाद सुना जाता, परस्पर विरुद्ध

🕇 अर्थात् उन आख्यायिकाओंका तात्पर्य प्राणकी उत्कृष्टताका बोध कराने-में ही है।

🗓 इसी आशयकी एक आख्यायिका बृहदारण्यकोपनिषद् अध्याय ६ ब्राह्मण १ में और दूसरी बृह० उ० अध्याय १ ब्राह्मण ३ में भी है।

मा० उ० १०-

छान्दोग्य उपनिषद्के प्रथम प्रपाठकके द्वितीय खण्डमें यह आख्यायिका इस प्रकार आयी है-एक बार देवताओंका असुरोंके साथ युद्ध छिड़ गया। यहाँ असुरसे मनकी राजसवृत्ति और देवतांसे सात्त्विकवृत्ति समझनी चाहिये। इन दोनों वृत्तियोंका पारस्परिक युद्ध चिर प्रसिद्ध है। देवताओंने असुरोंको उंद्गीयविद्याके प्रभावसे परास्त करना चाहा । अतः उन्होंने वाक् आदि प्रत्येक इन्द्रियको एक-एक करके उद्गीथ-गानमें नियुक्त किया; किन्तु प्रत्येक ही इन्द्रिय स्वार्थपरताके पापसे असुरोंके सामने पराभूत हो गयी। अन्तमें मुख्य प्राणको नियुक्त किया गया। वह सभीके लिये समान भावसे सामगान करने लगा, अतः असुरगण उसका कुछ भी न विगाड़ सके और देवताओंको विजय प्राप्त हुई।

श्रूयते तुः तस्मान्न तादर्थ्यं संवादश्रुतीनाम् । तथोत्पत्ति-वाक्यानि प्रत्येतच्यानि । कल्पसर्गभेदात्संवादश्रुतीना-मृत्पत्तिश्रुतीनां च प्रतिसर्गमन्य-थात्विमिति चेत् ?

नः निष्प्रयोजनत्वाद्यथोक्त-बुद्धचवतारप्रयोजनव्यतिरेकेण । न ह्यन्यप्रयोजनवन्त्वं संवादो-त्पत्तिश्रतीनां शक्यं कल्पयितुम्। तथात्वप्रतिपत्तये ध्यानार्थ-मिति चेनः कलहोत्पत्तिप्रलयानां प्रतिपत्तरनिष्टत्वात दुत्पच्यादिश्रुतय आत्मैकत्व-बुद्ध चवतारायैव नान्यार्थाः कल्पयितुं युक्ताः अतो नास्त्युत्पत्त्यादिकतो मेद: कथश्चन ॥ १५॥

भिन्न-भिन्न प्रकारसे नहीं। परन्तु ऐसा सुना ही जाता है; इसलिये संवादश्रुतियोंका तात्पर्य यथाश्रुत अर्थमें नहीं है। इसी प्रकार उत्पत्ति-वाक्य भी समझने चाहिये।

पूर्व०-प्रत्येक करपकी सृष्टिके भेदके कारण संवादश्रुति और उत्पत्तिश्रुतियोंमें प्रत्येक सर्गके अनु-सार भेद है-यदि ऐसा मानें तो ?

सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि श्रुतिका उपर्युक्त [ ब्रह्मात्मैकत्वमें ] ब्रुद्धि-प्रवेशरूप प्रयोजनके अतिरिक्त अन्य कोई प्रयोजन ही नहीं है। प्राण-संवाद और उत्पत्तिश्रुतियोंका इसके सिवा और कोई प्रयोजन नहीं कल्पना किया जा सकता। यदि कहो कि उनकी तद्रुपता प्राप्त करनेके प्रयोजनसे ध्यानके लिये ऐसा कहा गया है, तो ऐसा भी सम्भव नहीं है, क्योंकि कलह तथा उत्पत्ति या प्रलयकी प्राप्ति किसी को इष्ट नहीं हो सकती। अतः उत्पत्ति आदि प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियाँ आत्मैकत्वरूप बुद्धिकी प्राप्तिके ही लिये हैं, उन्हें किसी और प्रयोजनके लिये मानना उचित नहीं है। अतः उत्पत्ति आदिके कारण होनेवाला भेद कुछ भी नहीं है।। १५।।

यदि पर एवात्मा नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव एकः परमार्थः
सन् "एकमेवाद्वितीयम्" ( छा०
ड० ६। २। २) इत्यादिश्रुतिभ्योऽसदन्यत्किमर्थेयमुपासनोपदिष्टा "आत्मा वा अरे
द्रष्टव्यः" (बृ० ड० २। ४। ५)
"य आत्मापहतपाप्मा" ( छा०
ड० ८। ७। १, ३) "स क्रतुं
कुर्वीत" (छा० ड० ३। १४। १)
"आत्मेत्येवोपासीत्" (बृ० ड०
१। ४। ७) इत्यादिश्रुतिभ्यः,
कर्माणि चाग्निहोत्रादीनि १

शृणु तत्र कारणम्—

शङ्का-यदि "एकमेवाद्वितीयम्" इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार परमार्थतः एकमात्र नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वभाव परमात्मा ही सत्य है, अन्य सब मिथ्या है, तो "अरे, इस आत्माका साक्षात्कार करना चाहिये" "जो आत्मा पापरहित है" "वह (अधिकारी) कतु (उपास्यसम्बन्धी संकल्प) करे" "आत्मा है—इस प्रकार ही उपासना करे" इत्यादि श्रुतियोंद्वारा इस उपासनाका उपदेश क्यों दिया गया है ? तथा अग्निहोत्रादि कर्म भी क्यों बतलाये गये हैं ? समाधान—इसमें जो कारण है,

सो सुनो—

### आश्रमास्त्रिविधा होनमध्यमोत्कृष्टदृष्टयः। उपासनोपदिष्टेयं तदर्थमनुकम्पया॥१६॥

आश्रम (अधिकारीपुरुष) तीन प्रकारके हैं—हीन, मध्यम और उत्कृष्ट दृष्टिवाले। उनपर कृपा करके उन्हीं के लिये यह उपासना उपदेश की गयी है।। १६।।

आश्रमा आश्रमिणोऽधिकृताः, वर्णिनश्च मार्गगाः, आश्रम-शब्दस्य प्रदर्शनार्थत्वात्त्रिविधाः। स्थम् १ हीनमध्यमोत्कृष्टदृष्टयः। हीना निकृष्टा मध्यमोत्कृष्टा च आश्रमाः-कर्माधिकारी आश्रमी
एवं सन्मार्गगामी वर्णीलोग-क्योंकि
'आश्रम' शब्द उनका भी उपलक्षण
करानेवाला है-तीन प्रकारके हैं।
किस प्रकार १ हीन, मध्यम और
उत्कृष्ट दृष्टिवाले। अर्थात् जिनकी

हिट्दिईनसामर्थ्यं येषां ते मन्द-मध्यमोत्तमबुद्धिसामर्थ्योपेता इत्यर्थः।

उपासनोपदिष्टेयं तदर्थं मन्द-कर्माणि मध्यमदृष्ट्याश्रमाद्यर्थ च, न चात्मैक एवाद्वितीय इति निश्चितोत्तमदृष्ट्यर्थ दयालुना वेदेनानुकम्पया सन्मार्गगाः सन्तः कथमिमामुत्तमामेकत्वदृष्टिं प्राप्तु-युरिति। "यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम्। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिद्रमुपासते" (के० उ० १।५) "तत्त्वमिस" (छा० उ० ६।८-१६) "आत्मैवेदं सर्वम्" (छा० उ० ७। २५।२) इत्यादिश्रुतिभ्यः ॥ १६ ॥

दृष्टि यानी दर्शनसामर्थ्य हीन निकृष्ट, मध्यम और उत्कृष्ट है ऐसे मन्द, मध्यम और उत्तम बुद्धिकी सामर्थ्यसे सम्पन्न हैं।

उन मन्द और मध्यम दृष्टिवाले आश्रमादिके लिये ही इस उपासना और कर्मका उपदेश किया गया है, 'आत्मा एक और अद्वितीय ही हैं' ऐसी जिनकी निश्चित उत्तम दृष्टि है, उनके लिये उसका उपदेश नहीं है। द्यालु वेदने उसका इसीलिये उपदेश किया है कि जिससे वे किसी प्रकार सन्मार्गगामी होकर "जिसका मनसे मनन नहीं किया जा सकता, बल्कि जिसके द्वारा मन मनन किया कहा जाता है उसीको तू ब्रह्म जान; यह, जिसकी तू उपासना करता है, ब्रह्म नहीं हैं" "वह तू है" "यह सब आत्मा ही है" इत्यादि श्रुतियोंद्वारा प्रति-पादित इस उत्तम एकत्व दृष्टिको प्राप्त कर सकें।। १६।।

अद्वैतात्मदर्शन किसीका विरोधी नहीं है शास्त्रोपपत्तिभ्यामवधारित- | शास्त्र और या

त्वादद्वयात्मदर्शनं सम्यग्दर्शनं तद्घाद्यत्वान्मिथ्यादर्शनमन्यत् । का विरोधी नहीं है

शास्त्र और युक्तिसे निश्चित
होनेके कारण अद्वितीय आत्मदर्शन
ही सम्यग्दर्शन है, उससे बाह्य
होनेके कारण और सबदर्शन मिध्या
हैं। द्वैतवादियोंके दर्शन इसिंहिये

इतश्च मिथ्यादर्शनं द्वैतिनां राग- | भी मिथ्या हैं, क्योंकि वे राग-द्वेषादि दोषोंके आश्रय हैं; किस प्रकार ? द्वेषादिदोषास्पदत्वात् । कथम् ? | [सो बतलाते हैं ]— स्विसिद्धान्तव्यवस्थासु द्वैतिनो निश्चिता दृढम् । परस्परं विरुध्यन्ते तैरयं न विरुध्यते ॥१७॥

द्वैतवादी अपने-अपने सिद्धान्तोंकी व्यवस्थामें दृढ़ आग्रही होनेके कारण आपसमें विरोध रखते हैं; परन्तु यह [अद्वैतात्मदर्शन] उनसे विरोध नहीं रखता ॥ १७॥

स्वसिद्धान्तव्यवस्थासु स्वसिद्धा-।

न्तरचनानियमेषु कपिलकणाद-बुद्धाहतादिदृष्टचनुसारिणो द्वैति-नो निश्चिताः । एवमेवैष परमार्थो नान्यथेति तत्र तत्रात्ररक्ताः प्रतिपक्षं पश्यन्तस्तं चात्मनः इत्येवं रागद्वंषोपेताः द्विषन्त स्वसिद्धान्तदर्शननिमित्तम् परस्परमन्योन्यं विरुध्यन्ते । तैरन्योन्यविरोधिभिरसादीयो-Sयं वैदिकः सर्वानन्यत्वादात्मैक-त्वदर्शनपक्षो न विरुध्यते स्वहस्तपादादिभिः एव

स्वसिद्धान्तव्यवस्थामें अर्थात् अपने-अपने सिद्धान्तकी रचनाके नियमोंमें कपिल, कणाद, बुद्ध और अर्हत् (जिन) की दृष्टियोंका अनु-सरण करनेवाले द्वैतवादी निश्चित हैं, अर्थात् यह परमार्थतत्त्व इसी प्रकार है अन्यथा नहीं—इस प्रकार अपने-अपने सिद्धान्तमें अनुरक्त हो अपने प्रतिपक्षीको देखकर उससे द्वेष करते हैं। इस तरह रागद्वेषसे युक्त हो अपने-अपने सिद्धान्तके दर्शनके कारण ही परस्पर एक-दूसरेसे विरोध मानते हैं।

उन परस्पर विरोध माननेवालों-से हमारा यह आत्मैकत्वदर्शनरूप वैदिक सिद्धान्त सबसे अभिन्न होनेके कारण विरोध नहीं मानता, जिस प्रकार कि अपने हाथ-पाँव आदिसे किसीका विरोध नहीं होता। इस रागद्वेषादिदोषानास्पद्त्वादा-त्मैकत्वबुद्धिरेव सम्यग्दर्शनमित्य-भिप्रायः ॥ १७॥

प्रकार राग-द्वेषादि दोषोंका आश्रय न होनेके कारण आत्मैकत्वबुद्धि ही सम्यग्दृष्टि है-यह तात्पर्य है ॥ १७॥

अद्वैतात्मदर्शनके अविरोधी होनेमें हेतु

केन हेतुना तैर्न विरुध्यत किस कारण उनसे इसका इत्युच्यते—

विरोध नहीं है-इसपर कहते हैं-

अद्वैतं परमार्थो हि द्वैतं तद्भेद उच्यते। तेषामुभयथा द्वैतं तेनायं न विरुद्धचते ॥१८॥

अद्वैत परमार्थ है और द्वैत उसीका भेद (कार्य) कहा जाता है, तथा उन ( द्वैतवादियों ) के मतमें [ परमार्थ और अपरमार्थ ] दोनों प्रकारसे द्वेत ही है; इसिंहिये उनसे इसका विरोध नहीं है।। १८।।

अद्वैतं परमार्थो हि यसाद्द्वैतं। नानात्वं तस्याद्वैतस्य मेदस्त-द्भेदस्तस्य कार्यामत्यर्थः। "एकमे-वाद्वितीयम्" ( छा० उ० ६। २ । २ ) "तत्तेजोऽसृजत" ( छा॰ उ॰ ६। २। ३) इति अतेरुपपत्तेश्व स्वचित्त-स्पन्दनाभावे समाधौ मूर्छायां सुषुप्तौ चाभावात्। अतस्तद्भंद उच्यते द्वैतम्।

द्वैतिनां तु तेषां परमार्थतश्चा-परमार्थतश्रोभयथापि द्वैतमेव। यदि च तेषां भ्रान्तानां द्वैत-दृष्टिरस्माकमद्वैतदृष्टिरञ्जान्ता-

अद्वैत परमार्थ है, और क्योंकि द्वैत यानी नानात्व उस अद्वैतका भेद अर्थात् उसका कार्य है, जैसा कि "एकमेवाद्वितीयम्" "तत्तेजो-ऽसृजत" इत्यादि श्रुतियोंसे तथा समाधि मूर्छा अथवा सुषुप्तिमें अपने चित्तके स्फुरणका अभाव हो जानेपर द्वैतका भी अभाव हो जानेके कारण युक्तिसे भी सिद्ध होता है; इसिंखये द्वैत उसका भेद कहा जाता है।

किन्तु उन द्वैतवादियोंकी दृष्टिमें तो परमार्थतः और अपरमार्थतः दोनों प्रकार द्वैत ही है। यदि उन भ्रान्त पुरुषोंकी द्वैतदृष्टि है और हम

नाम्, तेनायं हेतुनास्मत्पक्षो न विरुध्यते तैः। "इन्द्रो मायाभिः पुरुद्धप ईयते" ( वृ० उ० २ । ५ । १६) "न तु तद्द्वितीयमस्ति" ( वृ० उ० ४ । ३ । २३ ) इति श्रुतेः। यथा मत्तगजारूढ उन्मत्तं भूमिष्टं प्रतिगजारूढोऽहं गजं वाहय

मां प्रतीति बुबाणमपि तं प्रति

न वाहयत्यविरोधबुद्धचा तद्वत्।

द्वैतिनाम् । तेनायं हेतुनास्मत्पक्षो

न विरुध्यते तैः ॥ १८ ॥

परमार्थतो ब्रह्मचिदात्मैव

अमहीनोंकी अद्वैतदृष्टि है तो इस कारणसे ही हमारे पक्षका उनसे विरोध नहीं है। "इन्द्र मायासे अनेक रूप धारण करता है" "उससे भिन्न दूसरा है ही नहीं" इत्यादि श्रुतियोंसे भी यही प्रमा-णित होता है।

जिस प्रकार मतवाले हाथीपर चढ़ा हुआ पुरुष किसी उन्मत्त भूमिस्थ मनुष्यके प्रति, उसके ऐसा कहनेपर भी कि 'मैं तेरे प्रतिद्वन्द्वी हाथीपर चढ़ा हुआ हूँ तू अपना हाथी मेरी ओर बढ़ा दे' विरोधबुद्धि न होनेके कारण उसकी ओर हाथी नहीं ले जाता, उसी प्रकार [हमारा भी उनसे विरोध नहीं है ]। तब, परमार्थतः तो ब्रह्मवेत्ता द्वैतवादियों-का भी आत्मा ही है। इसीसे अर्थात् इसी कारण उनसे हमारे पक्षका विरोध नहीं है।। १८।।

आत्मामें भेद मायाहीके कारण है

द्वैतमद्वैतभेद इत्युक्ते द्वैत- ।

मण्यद्वैतवत्परमार्थसदिति स्यात्

कस्यचिदाशङ्कोत्यत आह—

द्वैत-अद्वैतका भेद हे—ऐसा कहनेपर किसी-किसीको शङ्का हो सकती है कि अद्वैतके समान द्वैत भी परमार्थ सत् ही होना चाहिये— इसिंछये कहते हैं—

### मायया भिद्यते होतन्नान्यथाजं कथञ्चन । तत्त्वतो भिद्यमाने हि मर्त्यताममृतं त्रजेत् ॥१६॥

इस अजन्मा अद्वैतमें मायाहीके कारण भेद है और किसी प्रकार नहीं; यदि इसमें वास्तविक भेद होता तो यह अमृतस्वरूप मरणशीलताको प्राप्त हो जाता ॥ १९॥

यत्परमार्थसदद्वैतं मायया द्येतत्तेमिरिकानेकचन्द्र-वद्रज्जुः सर्पधारादिभिभेंदैरिव न परमार्थतो निरवयवत्वादात्मनः। सावयवं **ह्यवयवान्यथात्वेन** भिद्यते । यथा मृद् घटादिभेदैः । तस्मानिरवयवमजं नान्यथा कथश्चन केनचिद्पि प्रकारेण न भिद्यत इत्यभिप्रायः। तत्त्वतो भिद्यमाने द्यमृतम-जमद्वयं स्वभावतः सन्मर्त्यतां व्रजेत ; यथाग्निः शीतताम्। तचानिष्टं स्वभाववैपरीत्यगमनम् सर्वप्रमाणविरोधात् । अजमन्यय-मात्मतत्त्वं माययैव भिद्यते न

जो परमार्थ सत् अद्वैत है वह तिमिरदे । यसे प्रतीत हो नेवा छे अनेक चन्द्रमा और सर्प-धारादि भेदों से विभिन्न दीखनेवा छी रज्जुके समान मायासे ही भेदवान् प्रतीत होता है, परमार्थतः नहीं, क्यों कि आत्मा निरवयव है। जो वस्तु सावयव होती है वही अवयवों के भेदसे भेद-को प्राप्त होती है, जिस प्रकार घट आदि भेदों से मृत्तिका। अतः निरवयव और अजन्मा आत्मा [मायाके सिवा] और किसी प्रकार भेदको प्राप्त नहीं हो सकता-यह इसका अभिप्राय है।

यदि उसमें तत्त्वतः भेद हो तो अमृत अज अद्वय और स्वभावसे सत्स्वरूप होकर भी आत्मा मर्त्यताको प्राप्त हो जायगा जिस तरह कि अग्नि शीतलताको प्राप्त हो जाय। और अपने स्वभावसे विपरीत अवस्थाको प्राप्तहो जाना सम्पूर्ण प्रमाणोंसे विरुद्ध होनेके कारण किसीको इष्ट नहीं हो सकता। अतः अज और अद्वितीय आत्मतत्त्व मायासे ही भेदको प्राप्त परमार्थतः । तस्मान परमार्थ- | होता है, परमार्थतः नहीं; इसिलिये सद्देतम् ॥ १९॥ हैत परमार्थ सत् नहीं है॥ १९॥

#### जीवोत्पत्ति सर्वथा असंगत है

#### अजातस्येव भावस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः। अजातो ह्यमृतो भावो मर्त्यतां कथमेष्यति॥२०॥

हैतवादीलोग जन्महीन आत्माके भी जन्मकी इच्छा करते हैं; किंतु जो पदार्थ निश्चय ही अजन्मा और मरणहीन है वह मरणशीलताको किस प्रकार प्राप्त हो सकता है।। २०।।

ये तु पुनः केचिदुपनिषद्वचाख्यातारो ब्रह्मवादिनो
वावद्का अज्ञातस्यैवात्मतत्त्वस्य
अमृतस्य स्वभावतो जातिम्
उत्पत्तिमिच्छन्ति परमार्थत एव
तेषां जातं चेत्तदेव मर्त्यतामेष्यत्यवश्यम्। स चाजातो ह्यमृतो
भावः स्वभावतः सन्नात्मा कथं
मर्त्यतामेष्यति १ न कथश्चन
मर्त्यतं स्वभाववैपरीत्यमेष्यतीत्यर्थः॥ २०॥

किन्तु जो कोई उपनिषदोंकी व्याख्या करनेवाले बहुभाषी ब्रह्म-वादी लोग अजात और अमृतस्वरूप आत्मतत्त्वकी जाति यानी उत्पत्ति परमार्थतः ही सिद्ध करना चाहते हैं उनके मतमें यदि वह उत्पन्न होता है तो अवस्य ही मरणशीलताको भी प्राप्त हो जायगा। किन्तु वह आत्म-तत्त्व स्वभावसे अजात और अमृत होकर भी किस प्रकार मरणशीलता-को प्राप्त हो सकता है ? अतः तात्पर्य यह है कि वह किसी प्रकार अपने स्वभावसे विपरीत मरणशीलताको प्राप्त नहीं हो सकता। २०॥

यसात्— वयों कि न भवत्यमृतं मत्यं न मर्त्यममृतं तथा। प्रकृतेरन्यथाभावो न कथंचिद्धविष्यति॥२१॥ \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* मरणहीन वस्तु कभी मरणशील नहीं होती; और मरणशील कभी किसी भी प्रकार स्वभावकी विपरीतता नहीं अमर नहीं होती। हो सकती ॥ २१॥

न भवत्यमृतं मर्त्यं लोके नापि मत्यममृतं तथा। ततः प्रकृतेः स्वभावस्यान्यथाभावः खतः प्रच्यतिर्नं कथश्चिद्भविष्यति. अग्नेरिवौध्ण्यस्य ॥ २१ ॥

लोकमें मरणहीन वस्त मरण-शील नहीं होती और न मरणशील वस्त मरणहीन ही होती है। अतः अग्निकी उष्णताके समान प्रकृति अर्थात स्वभावकी विपरीतता— अपने खरूपसे च्युति किसी प्रकार नहीं हो सकती ।। २१ ।।

उत्पत्तिशील जीव अमर नहीं हो सकता स्वभावेनामृतो यस्य भावो गच्छति मर्त्यताम् । कृतकेनामृतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चलः ॥२२॥

जिसके मतमें खभावसे मरणहीन पदार्थ भी मर्त्यत्वको प्राप्त हो जाता है उसके सिद्धान्तानुसार कृतक (जन्म) होनेके कारण वह अमृत पदार्थ चिरस्थायी कैसे हो सकता है ?।। २२।।

यस पुनर्वादिनः स्वभावेन अमृतो भावो मर्त्यतां गच्छति परमार्थतो जायते तस प्रागुत्पत्तेः स भावः स्वभावतोऽमृत इति प्रतिज्ञा मृषेव । कथं तहिं कृतकेनामृतस्तस्य भावः ? कृत-स कथं स्थास्यति

किन्तु जिसवादीके मतमें स्वभाव-से अमृतपदार्थ भी मत्येताको प्राप्त होता है अर्थात् परमार्थतः जन्म लेता है उसकी यह प्रतिज्ञा कि उत्पत्तिसे पूर्व वह पदार्थ स्वभावसे अमरणधर्मा है-मिध्या ही है। [यदि ऐसा न मानें] तो फिर कृतक होनेके कारण उसका स्वभाव अमरत्व कैसे हो सकता है ? और इस प्रकार कृतक होनेसे ही वह अमृत पदार्थ निश्चल यानी अमृतस्वभाव भी कैसे

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* निश्वलोऽमृतस्वभावस्तथा कथश्चित्स्थास्यस्यात्मजातिवादिनः सर्वदाजं नाम नास्त्येवः सर्व-मेतन्मर्यम् । अतोऽनिर्मोक्षप्रसङ्ग इत्यभिप्रायः ॥ २२ ॥

रह सकता है; अर्थात् वह कभी ऐसा नहीं रह सकता। अतः आत्माका जन्म बतलानेवालेके मतमें तो अजन्मा वस्त कोई है ही नहीं। उसके लिये यह सब मरणशील ही है। इससे यह अभिप्राय हुआ कि उसके मतमें मोक्ष होनेका प्रसंग है ही नहीं ॥ २२ ॥

#### सृष्टिश्रुतिकी संगति

नन्यजातियादिनः सृष्टिप्रति-पादिका श्रतिन संगच्छते प्रामाण्यम ?

बाढं विद्यते सृष्टिप्रतिपादिका

श्रतिः; सा त्वन्यपरा।

सोऽवतारायेत्यवोचाम । इदानी-

परिहारे प्रनश्चोद्य-मुक्तेडपि

विवक्षितार्थं प्रति परिहारी

सृष्टिश्रुत्यक्षराणामानुलोम्य-

विरोधाशङ्कामात्रपरिहाराथौँ-

शङ्का-किन्तुअजातिवादीके मत-में सृष्टिका प्रतिपादन करनेवाली श्रुति-की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती ?

समाधान-हाँ ठीक है, सृष्टिका प्रतिपादन करनेवाली श्रुति भी है; किन्तु उसका उद्देश दूसरा है। "उपायः सोऽवताराय<sup>१</sup>" इस प्रकार हम उसका उद्देश पहले (अद्वैत० १५में) बता ही चुके हैं। इस प्रकार यद्यपि इस शङ्काका पहले समाधान किया जा चुका है तो भी 'सृष्टिश्रुतिके अक्षरोंकी अनुकूलताका हमारे विव-क्षित अर्थसे विरोध हैं इस शङ्काका परिहार करनेके लिये ही, इस समय तत्सम्बन्धी शङ्का और समाधानका पुनः उल्लेख किया जाता है—

सृज्यमाने समा श्रुतिः। भूततोऽभूततो वापि यत्तद्भवति नेतरत् ॥२३॥ निश्चितं युक्तियुक्तं

१. वह ब्रह्मात्मैक्यमें बुद्धिका प्रवेश करानेके लिये उपाय है।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
पारमार्थिक अथवा अपारमार्थिक किसी भी प्रकारकी सृष्टि होनेमें
श्रुति तो समान ही होगी। अतः उनमें जो निश्चित और युक्तियुक्त मत
हो वही [श्रुतिका अभिप्राय] हो सकता है, अन्य नहीं।। २३।।

भूततः परमार्थतः सुज्यमाने वस्तुन्यभूततो मायया वा मायाविनेव सुज्यमाने वस्तुनि समा तुल्या सृष्टिश्रुतिः । ननु गौणसुरूपयोर्मुख्ये शब्दार्थ-प्रतिपत्तिर्युक्ता । न, अन्यथा सृष्टेरप्रसिद्धत्वानिष्प्रयोजनत्वाचे-त्यवोचाम । अविद्यासृष्टिविषयैव सर्वा गौणी सुरूपा च सृष्टिनं परमार्थतः "सवाह्याभ्यन्तरो ह्यजः" (सु० उ० २ । १ । २ ) इति श्रुतेः ।

तस्माच्छुत्या निश्चितं यदेकमेवा-

दितीयमजममृतमिति युक्तियुक्तं च युक्त्या च सम्पन्नं तद्देवेत्य-चोचाम पूर्वेर्ग्रन्थैः । तद्देव श्रुत्यथीं भवति नेतरत्कदाचिदपि ॥२३॥

वस्तुके भूततः यानी परमार्थतः रचे जानेमें अथवा अभूततः यानी मायासे मायावीद्वारा रचे जानेमें सृष्टि-श्रुति तो समान ही होगी। यदि कहो कि गौण और मुख्य दोनों अर्थ होनेपर शब्दका मुख्य अर्थ लेना ही उचित है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं: क्योंकि अन्य प्रकारसे न तो सृष्टि सिद्ध ही होती है और न उसका कुछ प्रयोजन ही है-यह हम पहले कह चुके हैं। "आत्मा बाहर-भीतर विद्यमान अजन्मा है" इस श्रुतिके अनुसार सब प्रकारकी गौण और मुख्य सृष्टि आविद्यक सृष्टिसम्बन्धिनी ही है, परमार्थतः नहीं।

अतः श्रुतिने जो एक, अद्वितीय अजन्मा और अमृत तत्त्व निश्चित किया है वही युक्तियुक्त अर्थात् युक्तिसे भी सिद्ध होता है ऐसा प्रतिपादन कर चुके हैं वही श्रुतिका तात्पर्य हो सकता है; अन्य अर्थ कभी और किसी अवस्थामें नहीं हो सकता ॥ २३॥ \*\*\*\*\*\*\*\*\*

कथं श्रुतिनिश्चयः ? इत्याह—

यह श्रुतिका निश्चय किस प्रकार है ? सो बतलाते हैं—

यदि वास्तवमें ही सृष्टि हुई है

# नेह नानेति चाम्नायादिन्द्रो मायाभिरित्यि । अजायमानो बहुधा मायया जायते तु सः ॥ २४॥

'नेह नानस्ति किंचन' 'इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते' तथा 'अजायमानो बहुधा विजायते' इन श्रुतिवाक्योंके अनुसार वह परमात्मा मायासे ही उत्पन्न होता है।। २४॥

यदि हि भूतत एव सृष्टिः
स्थान्ततः सत्यभेव नाना वस्त्विति
तदभावप्रदर्शनार्थमाम्नायो न
स्थात् । अस्ति च "नेह नानास्ति
किंचन" (क०ड०२।१।११)
इत्यादिराम्नायो द्वैतभावप्रतिपेचार्थः । तस्मादात्मैकत्वप्रतिपत्त्यर्था कल्पिता सृष्टिरभूतैव
प्राणसंवादवत्। "इन्द्रो मायाभिः"
(वृ०ड०२।५।१९) इत्यभूतार्थप्रतिपादकेन मायाशब्देन
व्यपदेशात्।

ननु प्रज्ञावचनो मायाशब्दः।

सत्यम्; इन्द्रियप्रज्ञाया

अविद्यामयत्वेन

तो नाना वस्तु सत्य ही हैं, ऐसी अवस्थामें उनका अभाव प्रदर्शित करनेके लिये कोई शास्त्र-वचन नहीं होना चाहिये था। किन्तु द्वैतभाव-का निषेध करनेके लिये "यहाँ नाना वस्तु कुछ नहीं हैं" इत्यादि शास्त्र-वचन है ही। अतः प्राणसंवादके समान आत्मैकत्वकी प्राप्तिके लिये कल्पना की हुई सृष्टि अयथार्थ ही है; क्योंकि "इन्द्र मायासे [ अनेक रूप हो जाता है]" इस श्रुतिमें सृष्टिका, अयथार्थत्वप्रतिपादक 'माया'शब्दसे निर्देश किया गया है।

शङ्का-'माया' शब्द तो प्रज्ञा-वाचक है [इमिलिये इससे सृष्टिका मिध्यात्व सिद्ध नहीं होता]।

समाधान-ठीक है, आविद्यक होनेकेकारण इन्द्रियप्रज्ञाका मायात्व माना गया है; इसिंछिये उसमें कोई

मायात्वाभ्यप-

मायाभिरिन्द्रिय-गमाददोषः । अविद्यारूपाभिरित्यर्थः "अजायमानो बहुधा विजायते" इति श्रुतेः, तस्मान्माययैव जायते तु सः । तु शब्दोऽवधारणार्थः-माययैवेति । न ह्यजायमानत्वं बहुधा जन्म चैकत्र सम्भवति, अग्नाविव शैत्यमौण्यं च। फलवत्वाचात्मैकत्वदर्शनमेव श्रतिनिश्चितोऽर्थः "तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः" (ई० उ० ७) इत्यादिमन्त्रवर्णातुः "मृत्योः स मृत्युमाप्नोति" (क० उ०२।१।१०) इति निन्दि-तत्वाच सृष्टचादिभेदहच्टेः॥२४॥

दोष नहीं है। अतः मायासे अर्थात् अविद्यारूप इन्द्रियप्रज्ञासे; जैसा कि "उत्पन्न न होकर भी अनेक प्रकारसे उत्पन्न होता है" इस श्रुतिसे सिद्ध होता है। अतः वह मायासे ही उत्पन्न होता है। यहाँ 'तु' शब्द निश्चयार्थक है। अर्थात् मायासे ही [ उत्पन्न होता है ]। अग्निमें शींतळता और उष्णताके समान जन्म न छेना और अनेक प्रकारसे जन्म छेना एक ही वस्तुमें सम्भव नहीं है। "उस अवस्थामें एक त्वका साक्षात्कार करनेवा छे पुरुषको क्या मोह और क्या शोक हो सकता है ?" इत्यादि श्रुतिके अनुसार फल्युक्त

साक्षात्कार करनेवाले पुरुषको क्या मोह और क्या शोक हो सकता है ?" इत्यादि श्रुतिके अनुसार फल्युक्त होनेके कारण तथा "[ जो नानात्व देखता है] वह मृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता है" इस श्रुतिसे सृष्टि आदि भेदहष्टिकी निन्दा की जानेके कारण भी आत्मैकत्वदर्शन ही श्रुतिका निश्चित अर्थ है।। २४।।

श्रुति कार्य और कारण दोनोंका प्रतिषेध करती है संभूतेरपवादाच संभवः प्रतिषिध्यते। को न्वेनं जनयेदिति कारणं प्रतिषिध्यते॥ २५॥

श्रुतिमें सम्भूति (हिरण्यगर्भ) की निन्दाद्वारा कार्यवर्गका प्रतिषेध किया गया है तथा 'इसे कौन उत्पन्न करें' इस वाक्यद्वरा कारणका प्रतिषेध किया गया है।। २५॥ "अन्धं तमः प्रविश्वन्ति ये संभृतिम्रुपासते"(ई० उ० १२) इति संभृतेरुपास्यत्वापवादा-त्संभवः प्रतिषिष्यते। न हि परमार्थतः संभृतायां संभृतौ तदपवाद उपपद्यते। नन्न विनाशेन संभृतेः

सम्रचयविष्यर्थः संभूत्यपवादः।
यथा "अन्धं तमः प्रविशन्ति
येऽविद्याम्रपासते" (ई० उ० ६)
इति ।

सत्यमेव देवतादर्शनस्य संभूति-<sub>समुच्चयस्य</sub>विषयस्य विनाश-प्रयोजनम्शब्दवाच्यस्य कर्मणः

सम्भव्यविधानार्थः
संभूत्यपवादः । तथापि विनाशारूपस्य कर्मणः स्वाभाविकाज्ञानप्रवृत्तिरूपस्य मृत्योरतितरणार्थरववद्वतादर्शनकर्मसमुभयस्य
पुरुषसंस्कारार्थस्य कर्मफलरागप्रवृत्तिरूपस्य साध्यसाधनैषणाद्वयलक्षणस्य मृत्योरतितरणार्थरवम् । एवं ह्यपणाद्वयरूपा-

"जो सम्भूति (हिरण्यगर्भ) की उपासनाकरते हैं वे घोर अन्धकारमें प्रवेश करते हैं" इस प्रकार सम्भूति- के उपास्यत्वकी निन्दा की जानेके कारण कार्यवर्गका प्रतिषेध किया गया है। यदि सम्भूति परमार्थ- सत्स्वरूप होती तो उसकी निन्दा की जानी सम्भव नहीं थी।

राङ्का-सम्भूतिके उपास्यत्वकी जो निन्दा की गयी है वह तो विनाश (कर्म) के साथ सम्भूति (देवतो-पासना) का समुचयविधान करनेके लिये है; जैसा कि "जो अविद्याकी उपासना करते हैं वे घोर अन्धकारमें प्रवेश करते हैं" इस वाक्यसे सिद्ध होता है।

समाधान-सचमुच ही, सम्भूति-विषयक देवतादर्शन और 'विनाश' शब्दवाच्य कर्मका समुचयविधान करनेके लिये ही सम्भूतिका अपवाद किया गया है; तथापि जिस प्रकार 'विनाश' संज्ञक कर्म स्वाभाविक अज्ञानजनित प्रवृत्तिरूप मृत्युको पार करनेके लिये है उसी प्रकार पुरुषके संस्कार के लिये विहित देवता-दर्शन और कर्मका समुचय कर्म-फलके रागसे होनेवाली प्रवृत्तिरूपा जो साध्य साधनलक्षणा दो प्रकारकी वासनामयी मृत्यु है, उसे पार करनेके

पुरुषः न्मृत्योरशुद्धेविंयुक्तः संस्कृतः स्याद्तो मृत्योरतित-रणार्था देवतादर्शनकर्मसपुच्चय-लक्षणा द्यविद्या ।

एवमेंव एषणालक्षणाविद्याया मृत्योर तितीर्णस्य

सम्भूत्यपवादे

विरक्तस्योपनिषच्छा-

हेतुः

स्रार्थालोचनपरस्य परमात्मैकत्व-नान्तरीयकी विद्योत्पत्तिरिति पूर्वभाविनीम-विद्यामपेक्ष्य पश्चाद्धाविनी ब्रह्म-विद्यामृतत्वसाधनैकेन पुरुषेण सम्बध्यमानाविद्यया सम्रच्चीयत इत्युच्यते । अतोऽन्यार्थत्वाद-मृतत्वसाधनं ब्रह्मविद्यामपेक्ष्य निन्दार्थ एव भवति संभृत्य-पवादः। यद्यप्यशुद्धिवियोगहेतुः अतिनिष्ठत्वात् । अत एव संभृतेः अपवादात्संभृतेरापेक्षिकमेव सत्त्व-मिति परमार्थसदात्मैकत्वमपेक्ष्य अमृताख्यः संभवः प्रतिषिध्यते ।

लिये है। इस प्रकार एषणाद्वयस्य मृत्युकी अशुद्धिसे मुक्त हुआ पुरुष ही संस्कारसम्पन्न हो सकता है। अतः देवताद्र्शन और कर्मसमुचयलक्षणा अविद्या मृत्युसे पार होनेके लिये ही है।

इसी प्रकार एषणाद्वयलक्ष्णा अविद्यारूप मृत्युसे पार हुए तथा उपनिषच्छास्त्रके अर्थकी आलोचनामें तत्पर विरक्त पुरुषको ब्रह्मात्मैक्यरूप विद्याकी उत्पत्ति दूर नहीं है; इसी-लिये ऐसा कहा जाता है कि पहले होनेवाली अविद्याकी अपेक्षासे पीछे प्राप्त होनेवाली ब्रह्मविद्या,जो अमृतत्व का साधन है, एक ही पुरुषसे सम्बन्ध रखनेके कारणअविद्यासे समुच्चित की जाती है। अतः अमृतत्वके साक्षात् साधन ब्रह्मविद्याकी अपेक्षा अन्य प्रयोजनवाला होनेसे सम्भूतिका अपवाद निन्दाही के लिये किया गर्या है। वह यद्यपि अशुद्धिके क्षयका कारण है, तो भी अतन्निष्ठ (मोक्षका साक्षात् हेतु न) होनेके कारण [ उसकी निन्दा ही की गयी है ]। इसलिये सम्भूतिका अपवाद किया जानेके कारण उसका सत्त्व आपे<sup>श्लिक</sup> ही है; इसी आशयसे परमार्थ सत् आत्मैकत्वकी अपेक्षासे अमृतसं<sup>ज्ञक</sup> सम्भूतिका प्रतिषेध किया गया है।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* एवं मायानिर्मितस्यैव विद्योत्पत्त्यनन्तरं जीवस्याविद्यया प्रत्यु-पस्थापितस्याविद्या-जीवभावस्य अनुपपत्ति- नाशे स्वभावरूप-प्रतिपादनम् त्वात्परमार्थतः को न्वेनं जनयेत्। न हि रज्ज्वाम-विद्यारोपितं सर्वं पुनर्विवेकतो नष्टं जनयेत्कश्चित् । तथा न कश्चिदेनं जनयेदिति को न्वित्या-क्षेपार्थत्वात्कारणं प्रतिष्ध्यते। अविद्योद्भतस्य नष्टस्य जनयित्-कारणं न किंचिदस्तीत्यभिप्रायः "नायं कुतश्चित्र वभूव कश्चित्" (क.० उ० १।२।१८) इति श्रुतेः ॥ २५ ॥

इस प्रकार अविद्याद्वारा खड़ा किया गया मायारचित जीव जब अविद्याका नाश होनेपर अपने स्वरूपसे स्थित हो जाता है तब उसे परमार्थतः कौन उत्पन्न कर सकता है ? रज्जुमें अविद्यासे आरोपित सर्प-को, विवेकसे नष्ट हो जानेपर, फिर कोई उत्पन्न नहीं कर सकता। उसी प्रकार इसे भी कोई उत्पन्न नहीं कर सकता। 'को न्वेनम्' इत्यादि श्रुति आक्षेपार्थक है [ प्रश्लार्थक नहीं ] इसलिये इससे कारणका प्रतिषेध किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि अविद्यासे उत्पन्न हुए इस जीवका विद्याद्वारा नाश हो जानेपर फिर इसे उत्पन्न करनेवाला कोई भी कारण नहीं है, जैसा कि "यह कहींसे (किसी कारणसे) किसी रूपमें उत्पन्न नहीं हुआ" इत्यादि श्रुतिसे प्रमाणित होता है ॥ २५ ॥

अनातम प्रतिषेधसे अजन्मा आत्मा प्रकाशित होता है स एष नेति नेतीति व्याख्यातं निह्नुते यतः।

सर्वमयाद्यभावेन हेत्रनाजं प्रकाशते ॥ २६ ॥ क्योंकि 'स एष नेति नेति' (वह यह आत्मा यह नहीं है, यह नहीं हैं) इत्यादि श्रुति आत्माके कारण अग्राह्यत्वके कारण [ उसके विषयमें ] <sup>पहुळे</sup> बतलाये हुए सभी भावोंका निषेध करती है; अतः इस [ निषेध-रूप ] हेतुके द्वारा ही अजन्मा आत्मा प्रकाशित होता है।। २६।।

मा० उ० ११—

सर्वविशेषप्रतिषेधेन "अथात आदेशो नेति नेति" ( वृ० उ० २।३।६) इति प्रति-दुर्बोध्यत्वं पादितस्यात्मनो मन्यमाना श्रुतिः पुनः पुनरुपा-यान्तरत्वेन तस्यैव प्रतिपिपाद-यिषया यद्व्याख्यातं तत्सर्व निह्नुते, ग्राह्यं जनिमद्बुद्धि-विषयमपलपति । अर्थात् एष नेति नेति" ( वृ० उ० ३। ह । २६ ) इत्यात्मनोऽदृश्यतां द्श्यन्ती श्रुतिः उपायस्रोपेय-उपायत्वेन निष्टतामजानत च्याख्यातस्थोपेयवद्ग्राह्यता भूदित्यग्राद्यभावेन हेतुना कारणेन निह्नुत इत्यर्थः । ततश्चेवसुपा-यस्योपेयनिष्टतामेव जानत उपेयस्य च नित्यैकरूपत्वमिति सवाद्याभ्यन्तर्मजमात्म-तत्त्वं प्रकाशते खयमेव ॥ २६ ॥

"अथात आदेशो नेति नेति" इस प्रकार समस्त विशेषणोंके प्रति-षेधद्वारा प्रतिपादन किये हुए आत्मा-का दुर्बोध्यत्व माननेवाली श्रुति बारं-बार दूसरे उपायसे उसीका प्रतिपादन करनेकी इच्छासे, पहले जो कुछ व्याख्या की है उस सभीका अपहत ( असत्यता प्रतिपादन ) करती है। वह प्राह्य-बुद्धिके अन्य विषयोंका अपलाप करती है। अर्थात् "स एष नेति नेति" इस प्रकार आत्माकी अदृश्यता दिखलानेवाली श्रुति, उपायकी उपेयनिष्ठताको न जानने वाले लोगोंको उपायरूपसे बतलाये हुए विषय उपेयके समान ग्राह्म न हो जायँ—इसलिये, अग्राह्यतारूप हेतुसे उनका निषेध करती है-यही उसका अभिप्राय है। तद्नन्तर इस प्रकार उपायकी उपेयनिष्ठताको जाननेवा<sup>हे</sup> और उपेयकी नित्यैकस्वरूपताको भी समझनेवाले पुरुषोंको यह बाहर भीतर विद्यमान अजन्मा आत्मतत्त्व खयं ही प्रकाशित हो जाता है।।२६॥

सद्वस्तुकी उत्पत्ति मायिक होती है एवं श्रतिवाक्यशतैः |

इस प्रकार सैकड़ों श्रुतिवाक्यों<sup>हे</sup> सवाह्याभ्यन्तरमजमात्मतत्त्वमद्वयं यही निश्चित होता है कि बाहर

१. इस ( मूर्ज और अमूर्जंके उपन्यास ) के अनन्तर [ निर्विशेष आस्मार्ब बोध करानेके लिये ] यह नहीं है, यह नहीं है—ऐसा उपदेश है।

4年六年本大大、午年 5大 5大 8大年 1大年十年 \*\*\*\*\*\* न ततोऽन्यदस्तीति निश्चितमेतत्। च अधुनैतदेव प्रन-र्निर्धार्यत इत्याह—

भीतर वर्तमान अजन्मा आत्मतत्त्व अद्वितीय है, उससे भिन्न और कुछ नहीं है। यही बात अब युक्तिसे फिर निश्चय की जाती है; इसीसे कहते हैं-

# सतो हि मायया जन्म युज्यते न तु तत्त्वतः। तत्त्वतो जायते यस्य जातं तस्य हि जायते ॥ २७॥

सद्वस्तुका जन्म मायासे ही हो सकता है, वस्तुतः नहीं। जिसके मतमें वस्तुतः जन्म हाता है उसके सिद्धान्तानुसार भी उत्पत्तिशील वस्तुका ही जन्म हो सकता है।।२७॥

तत्रैतत्सात्सदाग्राह्यमेव चेदस- । देवात्मतत्त्वमिति । तन्न, कार्य-ग्रहणात् । यथा सतो मायाविनो मायया जन्म कार्यम जगतो जन्म कार्यं गृह्यमाणं मायाविनमिव परमार्थसन्तम् आत्मानं जगंजजन्ममायास्पदम् अवगमयति । यस्मात्सतो हि विद्यमानात्कारणान्मायानिर्मि-तस्य हस्त्यादिकार्यस्येव जगज्जनम युज्यते नासतः कारणात्। न <sup>तु</sup> तत्त्वत एवात्मनो जन्म युज्यते ।

े उस आत्मतत्त्वके विषयमें यह शङ्का होती है कि यदि आत्मतत्त्व सर्वदा अग्राह्य ही है तो वह असत् होना चाहिये। परन्त ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि उसका कार्य देखा जाता है। जिस प्रकार सत्-स्वरूप मायावीका मायासे जन्म लेना कार्य है उसी प्रकार यह दिखलायी देनेवाला जगत्का जनमरूप कार्य जगजनमरूप मायाके आश्रयभूत परमार्थ सत् मायावीके समान आत्मा-का बोध कराता है, क्योंकि मायासे रचे हुए हाथी आदि कार्यके समान सत् अर्थात् विद्यमान कारणसे ही जगतका जन्म होना सम्भव है, किसी अविद्यमान कारणसे नहीं। तथा तत्त्वतः तो आत्माका जन्म होना सम्भव है ही नहीं।

अथ वा सतो विद्यमानस्य वस्तुनो रज्ज्वादेः सर्पादिवत मायया जन्म युज्यते न तु तत्त्वतो यथा तथाग्राह्यस्थापि सत एवा-त्मनो रज्जुसप्वज्जगद्रूपेण मायया जन्म युज्यते । न तु तन्वत एवाजस्थात्मनो जनम । यस पुनः परमार्थसद्जमात्म-तत्त्वं जगद्रूपेण जायते वादिनो नहि तस्याजं जायत इति शक्यं वक्तुं विरोधात । ततस्तस्या-इत्यापननं र्थाज्जातं जायत ततश्चानवस्था जाताज्जायमान-तस्भाद जमेक मेवात्म-तन्वमिति सिद्धम् ॥ २७ ॥

अथवा [ यों समझो कि ] जिस प्रकार रज्जु आदिसे सर्पादिके समान सत् अर्थात् विद्यमान वस्तु-का जन्म मायासे ही हो सकता है, तत्त्वतः नहीं, उसी प्रकार अग्राह्य होनेपर भी सत्स्वरूप आत्माका, रज्जुसे सर्पके समान, जगत्रूपसे जन्म होना मायासे ही सम्भव है— उस अजन्मा आत्माका तत्त्वतः जन्म नहीं हो सकता।

किन्तु जिस वादीके मतमें परमार्थ सत् आत्मतत्त्व ही जगत्-रूपसे उत्पन्न होता है उसके सिद्धान्तानुसार यह नहीं कहा जा सकता कि अजन्मा वस्तुका ही जन्म होता है, क्योंकि इससे विरोध उपस्थित होता है। अतः यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि उसके मतानुसार किसी जन्मशीलका ही जन्म होता है। किन्तु इस प्रकार जन्मशीलसे ही जन्म माननेपर अनवस्था उपस्थित हो जाती हैं। अतः यह सिद्ध हुआ कि आत्मतत्त्व अजन्मा और एक ही है।। २७॥

असद्रस्तुकी उत्पत्ति सर्वथा असम्भव है असतो मायया जन्म तत्त्वतो नैव युज्यते। वन्ध्यापुत्रो न तत्त्वेन मायया वापि जायते ॥ २८॥ \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* असद्वस्तुका जन्म तो मायासे अथवा तत्त्वतः किसी प्रकार भी होना सम्भव नहीं है। बन्ध्याका पुत्र न तो वस्तुतः उत्पन्न होता है और न मायासे ही ॥ २८॥

असद्वादिनामसतो भावस्य मायया तत्त्वतो वा न कथंचन जन्म युज्यते, अदृष्टत्वात्। न हि वन्ध्यापुत्रो मायया तत्त्वतो वा जायते तस्मादत्रासद्वादो दूरत एवानुपपन इत्यर्थः॥ २८॥

असद्वादियोंके पक्षमें भी, असत् वस्तुका जन्म मायासे अथवा वस्तुतः किसी प्रकार होना सम्भव नहीं, क्योंकि ऐसा देखा नहीं जाता। वन्ध्याका पुत्र न तो मायासे उत्पन्न होता है और न वस्तुतः ही। अतः तात्पर्य यह हुआ कि असद्वाद तो सर्वथा ही अयुक्त है।। २८।।

>%E-

कथं पुनः सतो माययैव जन्मेत्युच्यते—

सत्वस्तुका जन्म मायासे ही कैसे हो सकता है—इसपर कहते हैं—

यथा स्वप्ने द्वयाभासं स्पन्दते मायया मनः। तथा जात्रदृद्वयाभासं स्पन्दते मायया मनः॥२६॥

जिस प्रकार स्वप्नकालमें मन मायासे ही द्वैताभासरूपसे स्फुरित होता है उसी प्रकार जाय्रत्कालमें भी वह मायासे ही द्वैताभासरूपसे स्फुरित होता है।। २९।।

यथा रज्ज्वां विकल्पितः

सर्पे रज्जुरूपेणावेश्यमाणः सन्नेवं

मनः परमार्थविज्ञप्त्यात्मरूपेणा-

वेक्ष्यमाणं सद् ग्राद्यग्राहकरूपेण

इयाभासं स्पन्दते खप्ने मायया,

जिस प्रकार रज्जुमें कल्पना किया हुआ सर्प रज्जुरूपसे देखे जानेपर सत् है उसी प्रकार मन भी परमार्थज्ञानरूप आत्मस्वरूपसे देखा जानेपर सत् है। वह रज्जुमें सर्पके समान स्वप्नावस्थामें माया-से ही प्राह्य-प्राहकरूप द्वैतके आभासरूपसे स्फुरित होता है। इसी प्रकार यह मन ही जामत- रज्ज्वामिव सर्पः । तथा तद्वदेव जाग्रज्जागरिते स्पन्दते मायया मनः स्पन्दत इवेत्यर्थः ॥ २९॥ अवस्थामें भी मायासे [विविध ह्यों-में] स्फुरित होता है; अर्थात् स्फुरित होता-सा माळूम होता है [वास्तवमें स्फुरित भी नहीं होता]॥ २९॥

स्वप्न और जागृति मनके ही विलास हैं

अद्वयं च द्वयाभासं मनः स्वप्ने न संशयः । अद्वयं च द्वयाभासं तथा जायन्न संशयः ॥ ३०.॥

इसमें सन्देह नहीं खप्नावस्थामें अद्वय मन ही द्वैतरूपसे भासनेवाला है; इसी प्रकार जाग्रत्कालमें भी निःसन्देह अद्वय मन ही द्वैतरूपसे भासता है।। ३०॥

रज्जुरूपेण सर्प इव परमार्थत आत्मरूपेणाद्वयं सद्द्वयाभासं मनः खप्ने न संशयः। न हि खप्ने हस्त्यादि ग्राह्यं तदग्राहकं वा चक्षुरादिद्वयं विज्ञानव्यति-रेकेणास्ति।जाग्रदपितथैवेत्यर्थः। परमार्थसदिज्ञानमात्राविशेषात् ३०

रज्जुरूपसे सत् सर्पके समान परमार्थतः अद्वय आत्मरूपसे सत् मन ही स्वप्नमें द्वैतरूपसे भासनेवाला है—इसमें सन्देह नहीं। स्वप्नमें हाथी आदि ग्राह्म पदार्थ और उन्हें ग्रहण करनेवाला चक्षु आदि दोनों ही विज्ञानके सिवा और कुछ नहीं हैं; ऐसा ही जाग्रत्में भी है—यह इसका तात्पर्य है, क्योंकि दोनों ही अवस्थाओंमें परमार्थ सत् विज्ञान ही समानरूपसे विद्यमान है।। ३०॥

रज्जुसर्पवद्विकल्पनारूपं द्वैत-रूपेण मन एवेत्युक्तम्। तत्र रज्जुमें सर्पके समान विकल्पना-रूप यह मन ही द्वैतरूपसे स्थित है—ऐसा पहले कहा गया। इसमें किं प्रमाणमित्यन्वयव्यतिरेक-लक्षणमनुमानमाह। कथम्—

प्रमाण क्या है ? इसके छिये अन्वय-व्यतिरेकरूप अनुमान प्रमाण कहा जाता है; सो किस प्रकार—

## मनोदृश्यमिदं द्वैतं यितं चित् सचराचरम्। मनसो ह्यमनीभावे द्वैतं नैवोपलभ्यते॥३१॥

यह जो कुछ चराचर द्वैत है सब मनका दृदय है, क्योंकि मनका अमनीभाव (संकल्पशून्यत्व) हो जानेपर द्वैतकी उपलब्धि नहीं होती ॥ ३१॥

तेन हि मनसा विकल्प्यमानेन हियं मनोहश्यमिदं हैतं सर्वं मनोहश्यमिदं हैतं सर्वं मन इति प्रतिज्ञा। तद्भावे भावात्तदभावेऽभावात्। मनसो ह्यमनीभावे निरोधे विवेक-दर्शनाध्यासवैराग्याभ्यां रज्ज्वा-मिव सर्वे लयंगते वा सुष्पते हैतं नैवोपलभ्यत इत्यभावात्सिद्धं हैतस्थासन्वमित्यर्थः॥ ३१॥

उस विकल्पित होनेवाले मनद्वारा दिखायी देने योग्य यह सम्पूर्ण द्वैत मन ही है—यह प्रतिज्ञा है, क्योंकि उसके वर्तमान रहनेपर यह भी वर्तमान रहता है तथा उसका अभाव हो जानेपर इसका भी अभाव हो जाता है। मनका अमनीभाव—निरोध अर्थात् विवेकदृष्टिके अभ्यास और वैराग्यद्वारा रज्जुमें सर्पके समान लय हो जानेपर, अथवा सुषुप्ति-अवस्थामें द्वैतकी उपलब्धि नहीं होती। इस प्रकार अभाव हो जानेके कारण द्वैतकी असत्ता सिद्ध ही है-यह इसका तात्पर्य है।।३१॥

तत्त्वबोधसे अमनीभाव

कथं पुनरमनीभावः १ इति

किन्तु यह अमनीभाव होता किस प्रकार है। इस विषयमें कहा जाता है—

उच्यते-

### आत्मसत्यानुबोधेन न सङ्गल्पयते यदा। अमनस्तां तदा याति याह्याभावे तद्यहम् ॥३२॥

जिस समय आत्मसत्यकी उपलव्धि होनेपर मन संकल्प नहीं करता उस समय वह अमनीभावको प्राप्त हो जाता है; उस अवस्थामें प्राह्मका अभाव हो जानेके कारण वह प्रहण करनेके विकल्पसे रहित हो जाता है ॥ ३२ ॥

आत्मैव सत्यमात्मसत्यं मृति-कावत "वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यस्" ( छा॰ उ॰ ६। १।४) इति श्रतेः तस्य शास्त्राचार्योपदेश-मन्ववद्याधः आत्मसत्यानुद्योधः। तेन सङ्कल्पाभावतया सङ्कल्पयते, दाह्याभावे ज्वलन-मिवाग्नेः, यदा यस्मिन्काले तदा तिसन्कालेऽमनस्ताममनोभावं यातिः ग्राह्याभावे तन्मनोऽग्रहं ग्रहणविकल्पनावर्जितमित्यर्थः ३२

"[घटादि] वाणीसे आरम्भ होने वाला विकार नाममात्र है, मृत्तिका ही सत्य है" इस श्रुतिके अनुसार मृत्तिकाके समान आत्मा ही सत्य है। उस आत्म-सत्यका शास्त्र और आचार्यके उपदेशके अनन्तर वोध होना आत्मसत्यानुबोध है। उसके कारण सङ्कल्पयोग्य वस्तुका अभाव हो जानेसे, दाह्य वस्तुका अभाव हो जानेपर अग्निके दाहकत्वके अभावके समान, जिस समय चित्त संकल्प नहीं करता उस समय वह अमनस्कता अर्थात् अमनीभावको प्राप्त हो जाता है। प्राह्म वस्तुका अभाव हो जानेसे वह मन अग्रह अर्थात् प्रहण-विकल्पनासे रहित हो जाता है।। ३२।।

आत्मज्ञान किसे होता है ?

यद्यसदिदं विबुध्यते ? इति मात्मतत्त्वं उच्यते-

द्वैतं केन स्त्रमज- | यदि यह सम्पूर्ण द्वैत असत्य है तो प्रकृत सत्य आत्मतत्त्वका ज्ञान किसे होता है ? इसपर कहते हैं-

#### अकल्पकमजं ज्ञानं ज्ञेयाभिन्नं प्रचत्तते । ब्रह्मज्ञेयमजं नित्यमजेनाजं विबुध्यते ॥३३॥

उस सर्वकल्पनाशून्य अजन्मा ज्ञानको विवेकी लोग ज्ञेय ब्रह्मसे अभिन्न बतलाते हैं। ब्रह्म जिसका विषय है वह ज्ञान अजन्मा और नित्य है। उस अजन्मा ज्ञानसे अजन्मा आत्मतत्त्व खयं ही जाना जाता है।। ३३॥

अकल्पकं सर्वकल्पनावर्जितमत एवाजं ज्ञानं ज्ञप्तिमात्रं
ज्ञेयेन परमार्थसता ब्रह्मणाभिन्नं
प्रचक्षते कथयन्ति ब्रह्मविदः।
न हि विज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिलोपो
विद्यतेऽग्न्युण्णवत् "विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" ( वृ० उ० ३। ९।
२८) "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" (तै० उ० २। १) इत्यादिश्रुतिभ्यः।

तस्यैव विशेषणं ब्रह्म ज्ञेयं
यस्य स्वस्य तदिदं ब्रह्मज्ञेयमौण्यस्येवाण्निवदिमिन्नम्। तेनात्मस्वरूपेणाजेन ज्ञानेनाजं ज्ञेयमात्मतत्त्वं स्वयमेव विवुध्यतेऽवगच्छति। नित्यप्रकाशस्वरूप
इव सविता नित्यविज्ञानैकरसवनत्वान्न ज्ञानान्तरमपेक्षत
इत्यर्थः॥ ३३॥

अकल्पक—सम्पूर्ण कल्पनाओं-से रहित अतएव अजन्मा अर्थात् ज्ञिप्तमात्र ज्ञानको त्रह्मवेत्ता छोग ज्ञेय यानी परमार्थसत्स्वरूप त्रह्मसे अभिन्न वतलाते हैं। अग्निकी उच्णताके समान विज्ञाताके ज्ञानका कभी लोप नहीं होता। "त्रह्म विज्ञान और आनन्दस्वरूप है" "त्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त है" इत्यादि श्रुतियोंसे यही बात प्रमाणित होती है।

उस (ज्ञान) के ही विशेषण वतलाते हैं—'ब्रह्मज्ञेयम्' अर्थात् ब्रह्म जिसका ज्ञेय है वह ज्ञान अग्नि-से उष्णताके समान ब्रह्मसे अभिन्न है। उस आत्मस्वरूप अजन्मा ज्ञानसे अजन्मा ज्ञेयरूप आत्मतत्त्व स्वयं ही जाना जाता है। तात्पर्य यह है कि नित्यप्रकाशस्वरूप सूर्यके समान नित्यविज्ञानैकरसघनरूप होनेके कारण वह किसी अन्य ज्ञानकी अपेक्षा नहीं करता।।३३॥

#### शान्तवृत्तिका स्वरूप

. आत्मसत्यानुबोधेन सङ्कल्पमकुर्वद्वाद्यविषयाभावे निरिन्धनाग्निवत्प्रशान्तं निगृहीतं निरुद्धं
मनो भवतीत्युक्तम् । एवं च
मनसो ह्यमनीभावे द्वैतामावश्रोक्तः । तस्यैवम्—

आत्मसत्यकी उपलिच्ध होनेसे संकल्प न करता हुआ चित्त, बाह्य-विषयका अभाव हो जानेसे, इन्धन-रहित अग्निके समान शान्त होकर निगृहीत अर्थात् निरुद्ध हो जाता है-ऐसा कहा गया। इस प्रकार मनका अमनीभाव हो जानेपर द्वैतका भी अभाव बतलाया गया। उस इस प्रकार—

# निगृहीतस्य मनसो निर्विकल्पस्य धीमतः। प्रचारःसतु विज्ञेयःसुषुप्ते अन्यो न तत्समः॥ ३४॥

निगृहीत, निर्विकल्प और विवेकसम्पन्न चित्तका जो व्यापार है वह विशेषरूपसे ज्ञातव्य है। सुषुप्ति-अवस्थामें जो चित्तकी वृत्ति है वह अन्य प्रकारकी है, वह उस (निरुद्धावस्था) के समान नहीं है।। ३४॥

निगृहीतस्य निरुद्धस्य मनसो निर्विकल्पस्य सर्वेकल्पनावर्जित-स्य धीमतो विवेकवतः प्रचारो यः स तु प्रचारो विशेषेण ज्ञेयो योगिभिः।

ननु सर्वप्रत्ययाभावे याद्यः

निगृहीत-रोके हुए, निर्विकल्प-सब प्रकारकी कल्पनाओं से रहित और धीमान्-विवेकसम्पन्न चित्तका जो प्रचार-व्यापार है, योगियोंको उसका वह व्यापार विशेषक्पसे जानना चाहिये।

शक्का-सब प्रकारकी प्रतीतियों-का अभाव हो जानेपर जैसा व्यापार सुषुप्तिस्थ चित्तका होता है वैसा ही निरुद्धका भी होगा,क्योंकि प्रतीति-का अभाव दोनों ही अवस्थाओं में

सुषुप्तस्यस्य मनसः प्रचारस्तादश

एव निरुद्धस्यापि प्रत्ययाभावा-विशेषातिक तत्र विज्ञेयमिति। अत्रोच्यते—नैवमः यस्मात सुषुप्तेऽन्यः प्रचारोऽविद्यामोह-तमोग्रस्तस्यान्तर्लीनानेकानर्थ-प्रवृत्तिवीजवासनावतो मनस आत्मसत्यानुबोधहुताशविष्छुष्टा-विद्यानर्थप्रवृत्तिवीजस्य निरुद्ध-स्यान्य एव प्रशान्तसर्वक्केशरजसः अतो न प्रचार: । स्वतन्त्रः तत्समः । तस्मायुक्तः स विज्ञातु-मित्यभिप्रायः ॥ ३४॥

समान है। उसमें विशेषरूपसे जाननेयोग्य कौन-सी बात है?

समाधान-इस विषयमें हमारा कहना है कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सुषुप्तिमें अविद्या-मोहरूप अन्धकारसे प्रस्त हुए तथा जिसके भीतर अनेकों अनर्थ-प्रवृत्तिकी बीज-भूत वासनाएँ लीन हैं उस मनका-व्यापार दूसरे प्रकारका है और आत्मसत्यके बोधरूप अग्निसे जिसकी अविद्यारूपी अनर्थ-प्रवृत्तिका बीज द्ग्ध हो गया है तथा जिसके सब प्रकारके क्लेशरूप दोष शान्त हो गये हैं उस निरुद्ध चित्तका स्वतन्त्र प्रचार दूसरे ही प्रकारका है। अतः वह उसके समान नहीं है। इसिळिये तात्पर्य यह है कि उसका ज्ञान अवर्य प्राप्त करना चाहिये।।३४॥

सुषुप्ति और समाधिका भेद

प्रचारभेदे हेतुमाह—

उन दोनोंके प्रचारभेदमें हेतु बतलाते हैं—

लीयते हि सुषुप्ते तन्निगृहीतं न लीयते। तदेव निर्भयं ब्रह्म ज्ञानालोकं समन्ततः॥ ३५॥

सुषुप्ति-अवस्थामें मन [अविद्यामें] लीन हो जाता है, किन्तु निरुद्ध होनेपर वह उसमें लीन नहीं होता। उस समय तो सब ओरसे चित्प्रकाशमय निर्भय ब्रह्म ही रहता है।। ३५।। लीयते सुषुप्तौ हि यस्मात्सर्वाभिरविद्यादिप्रत्ययवीजवासनाभिः
सह तमोरूपमविशेषरूपं वीजभावमापद्यते तद्विवेकविज्ञानपूर्वकं
निरुद्धं निगृहीतं सन्न लीयते
तमोबीजभावं नापद्यते। तस्माद्यकः
प्रचारभेदः सुषुप्तस्य समाहितस्य
मनसः।

यदा ग्राह्यग्राहकाविद्याकृत-मलद्वयवर्जितं तदा परमद्वयं त्रह्मैव तत्संवृत्तमित्यतस्तदेव निर्भयं द्वेतग्रहणस्य भयनिमित्तस्या-भावात्। शान्तमभयं ब्रह्म, यद्विद्वान विभेति कुतश्रन। तदेव विशेष्यते ज्ञप्तिर्ज्ञान-मात्मस्वभावचैतन्यं तदेव ज्ञान-मालोकः प्रकाशो यस्य तद्ब्रह्म ज्ञानालोकं विज्ञानैकरसघनमि-त्यर्थः । समन्ततः समन्तात्सर्वतो व्योमवन्नैरन्तर्येण व्यापक-मित्यर्थः ॥ ३५ ॥

क्योंकि सुपुप्तिमें मन अविद्यादि सम्पूर्ण प्रतीतियोंकी बीजभूता वासनाओंके सहित तमःस्वभाव अविशेषरूप बीजभावको प्राप्त हो जाता है और उसके विवेक ज्ञान-पूर्वक निरुद्ध किया जानेपर छीन नहीं होता, अर्थात् अज्ञानरूप बीजभावको प्राप्त नहीं होता । अतः सुपुप्त और समाहित चित्तका प्रचारभेद् ठीक ही है।

\*\*\*\*

जिस समय चित्त याह्य-याहकरूप अविद्यासे होनेवाले दोनों प्रकारके मलोंसे रहित हो जाता है उस
समय वह परम अद्वितीय ब्रह्मरूप
ही हो जाता है। अतः द्वैतग्रहणरूप
भयके कारणका अभाव हो जानेसे
[ उस अवस्थामें ] वही निर्भय होता
है। ब्रह्म शान्त और अभयपद है,
जिसे जान लेनेपर पुरुष किसीसे
नहीं डरता।

उसीका विशेषण बतला रहे हैं
-ज्ञानका अर्थ ज्ञित अर्थात् आत्मस्वरूप चैतन्य है; वह ज्ञान ही
जिसका आलोक यानी प्रकाश है
वह ब्रह्म ज्ञानालोक अर्थात् विज्ञानैकरसस्वरूप है। समन्ततः—सब ओर
अर्थात् आकाशके समान निरन्तरतासे सब ओर ज्यापक है।। ३५॥

SIE. CHARLEPINE

व्रह्मका स्वरूप

# **अजमनिद्रमस्वप्नमनामकमरूपकम्**

सकृद्विभातं सर्वज्ञं नोपचारः कथंचन ॥ ३६॥

वह ब्रह्म जन्मरहित, [अज्ञानरूप] निद्रारहित, स्वप्नशून्य, नाम-रूपसे रहित, नित्य प्रकाशस्वरूप और सर्वज्ञ है; उसमें किसी प्रकारका

कर्त्तव्य नहीं है ॥ ३६॥

जन्मनिमित्ताभावात्सवाह्या-भ्यन्तरमजम् । अविद्यानिमित्तं हि जन्म रज्जुसर्पवदित्यवोचाम । सा चाविद्यात्मसत्यानुवोधेन निरुद्धा यतोऽजमत एवानिद्रम्। अविद्यालक्षणानादिर्माया निद्रा। स्वापात्प्रबुद्धोऽद्वयस्वरूपेणात्मनातः**।** अस्वप्नम् । अप्रवोधकृते ह्यस्य नामरूपे । प्रबोधाच ते रज्जुसर्प-वद्विनष्टे इति न नाम्नाभिधीयते ब्रह्म रूप्यते वा न केनचित्प्रका-रेणेत्यनामकरूपकं च तत्। "यतो वाचो निवर्तन्ते" (तै० उ०२।४।१) इत्यादिश्रुतेः ।

किं च सकृद्धिभातं सदैव विभातं सदा भारूपमग्रहणान्यथा-

जन्मके कारणका अभाव होनेसे त्रह्म बाह्याभ्यन्तरवर्ती और अजन्मा है। रजुमें सर्पके समान जीवका जन्म अविद्याके कारण है-ऐसा हम पहले कह चुके हैं; क्योंकि आत्मसत्यका अनुभव होनेसे उस अविद्याका निरोध हो गया है; इसिलये त्रहा अजन्मा है और इसीसे अनिद्र भी है ! यहाँ अविद्यारूप अनादिमाया ही निद्रा है। अपने अद्वयस्वरूपसे वह स्वप्रसे जगा हुआ है; इसिलये अस्वप्रहै। उसके नामरूप भी अज्ञान-के ही कारण हैं। ज्ञान होनेपर वे रज़ुमें प्रतीत होनेवाले सर्पके समान नष्ट हो जाते हैं। अतः ब्रह्म किसी नामद्वारा कथन नहीं किया जाता और न किसी प्रकार उसका रूप ही बतलाया जाता है, इसीलिये वह अनाम और अरूप है; जैसा कि "जहाँसे वाणी छोट आती है" इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध होता है।

यही नहीं, वह अग्रहण, अन्यथा प्रहण तथा आविर्माव-तिरोभावसे

ग्रहणाविर्मावतिरोभाववर्जित-त्वात् । ग्रहणाग्रहणे हि रात्र्यहनी तमश्राविद्यालक्षणं सदाप्रभातत्वे कारणम् । तदभावान्नित्यचैतन्य-भारूपत्वाच युक्तं सकृद्विभात-एव मिति । अत तज्ज्ञस्वरूपं चेति सर्वज्ञम् । नेह ब्रह्मण्येवं विध उपचरणमुपचारः कर्तव्यः। यथान्येषामात्मस्वरूप-व्यतिरेकेण समाधानाद्यपचारः । नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावत्वा-स्त्रह्मणः कथंचन न कथंचिदपि कर्तव्यसंभवोऽविद्यानाश इत्यर्थः 11 34 11

रहित होनेके कारण सकृद्धिभात-सदा ही भासनेवाला अर्थात् नित्य-प्रकाशस्वरूप है। ग्रहण और अग्र-हण ही रात्रि और दिन हैं तथा अविद्यारूप अन्धकार ही सर्वदा ब्रह्मके प्रकाशित न होनेमें कारण है। उसका अभाव होनेसे और नित्य चैतन्यस्वरूप होनेसे ब्रह्मका नित्यप्रकाशस्वरूप होना ठीक ही है। अतः सर्व और ज्ञप्तिरूप होनेसे वह सर्वज्ञ है। इस प्रकारके ब्रह्ममें कोई उपचार यानी कर्त्तव्य नहीं है, जिस प्रकार कि दूसरोंको आत्मस्वरूपसे भिन्न समाधि आदि कर्त्तव्य हैं। तात्पर्य यह है कि ब्रह्म नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वभाव है; इसलिये अविद्याका नाश हो जानेपर विद्वान्को कुछ भी कर्त्तव्य रहना सम्भव नहीं है ॥ ३६॥

- **\***\*\*

अनामकत्वाद्यकार्थसिद्धये हेतुमाह--

अनामकत्व आदि उपर्युक्त अर्थ-की सिद्धिके लिये कारण बतलाते हैं—

सर्वाभिलापविगतः सर्वचिन्तासमुत्थितः। सुप्रशान्तः सकुज्ज्योतिः समाधिरचलोऽभयः॥३७॥

वह सब प्रकारके बाग्व्यापारसे रहित; सब प्रकारके चिन्तन (अन्तःकरणके व्यापार) से ऊपर, अत्यन्त शान्त, नित्यप्रकाश, समाधि-स्वरूप, अचल और निर्भय है।। ३७॥

अभिलप्यते इनेनेत्य भिलापो वाकरणं सर्वप्रकारस्थाभिधानस्य, तसाद्विगतः । वागत्रोपलक्षणार्था सर्ववाद्यकरणवर्जित इत्येतत्। तथा सर्वचिन्तासम्रित्थितः । चिन्त्यतेऽनयेति चिन्ता बुद्धि-स्तस्याः सम्रुत्थितोऽन्तःकरण-वर्जित इत्यर्थः ''अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो हचक्षरात्परतः परः" (मु० उ० २।१।२) इत्यादिश्रुतेः। यसात्सर्वविषयवर्जितोऽतः सुप्रशान्तः, सकुज्ज्योतिः सदैव ज्योतिरात्मचैतन्यस्वरूपेण, समाधिनिमित्तप्रज्ञाव-समाधिः गम्यत्वात्, समाधीयतेऽस्मिन्निति-

जिसके द्वारा शब्दोचारण किया जाता है वह 'अभिलाप' अर्थात 'वाक' है, जो सब प्रकारके शब्दो-चारणका साधन है, उससे रहित। यहाँ वागिन्द्रिय उपलक्षणके लिये है, अतः तात्पर्य यह है कि वह सब प्रकारकी बाह्य इन्द्रियोंसे रहित है। तथा सब प्रकारकी चिन्तासे उठा हुआ है। जिससे चिन्तन किया जाता है वह बुद्धि ही चिन्ता है, उससे उठा हुआ है अर्थात् अतःकरणसे रहित है; जैसा कि "प्राणरहित, मनोरहित और शुद्ध है तथा पर अक्षरसे भी पर है" इत्यादि श्रुतियोंसे प्रमाणित होता है। क्योंकि वह सम्पूर्ण विषयोंसे रहित है इसिलये अत्यन्त शान्त है, सकुज्ज्योति अर्थात् आत्मचैतन्यरूप-से सदा ही प्रकाशखरूप है,समाधिके कारणसे होनेवाली प्रज्ञासे उपलब्ध होनेके कारण समाधि है, अथवा इसमें चित्त समाहित किया जाता है इसिंखये इसे समाधि कहते हैं, अचल अर्थात् अविकारी है और वा समाधिः, अचलोऽविक्रियः, इसीसे विकारका अभाव होनेके कारण ही अभय है ॥ ३७॥ अत एवाभयो विक्रियाभावात् ३७

यसाद्ब्रह्मेव समाधिरचलोऽभय

क्योंकि ब्रह्म ही 'समाधिस्वरूप, अचल और अभय है' ऐसा कहा गया है, इसलिये—

इत्युक्तमतः—

# ग्रहो न तत्र नोत्सर्गश्चिन्ता यत्र न विद्यते । आत्मसंस्थं तदा ज्ञानमजाति समतां गतम् ॥ ३८॥

जिस (ब्रह्मपद) में किसी प्रकारका चिन्तन नहीं है उसमें किसी तरहका प्रहण और त्याग भी नहीं है। उस अवस्थामें आत्मिनिष्ठ ज्ञान जन्मरहित और समताको प्राप्त हुआ रहता है।। ३८।।

न तत्र तस्मिन्त्रक्षणि ग्रहो

ग्रहणमुपादानम्, नोत्सर्ग उत्सर्जनं

हानं वा विद्यते । यत्र हि
विक्रिया तद्विषयत्वं वा तत्र

हानोपादाने स्यातां न तद्व्वयमिह

त्रक्षणि संभवति । विकारहेतोरन्यस्याभावान्तिरवयवत्वाच्च ।

अतो न तत्र हानोपादाने इत्यर्थः ।
चिन्ता यत्र न विद्यते । सर्वप्रकारैव चिन्ता न संभवति

यत्रामनस्त्वात्कुतस्तत्र हानोपादाने इत्यर्थः ।

यदैवात्मसत्यानुबोधो जात-स्तदैवात्मसंस्थं विषयाभावा-

वहाँ-उस ब्रह्ममें न तो ब्रह-प्रहण यानी उपादान है और न उत्सर्ग-उत्सर्जन अर्थात् त्याग ही है। जहाँ विकार अथवा विकारकी विषयता (विकृत होनेकी योग्यता) होती है वहीं ग्रहण और त्याग भी रहते हैं; किन्तु यहाँ ब्रह्ममें उन दोनोंहीकी सम्भावना नहीं है, क्योंकि उसमें विकारका हेतुभूत कोई अन्य पदार्थ है नहीं और वह स्वयं निरवयव है। इसिळये तात्पर्य यह है कि उसमें ग्रहण और त्याग भी सम्भव नहीं हैं। जहाँ चिन्ता नहीं है अर्थात् मनोरहित होनेके कारण जिसमें किसी प्रकारकी चिन्ता सम्भव नहीं है वहाँ त्याग और प्रहण कैसे रह सकते हैं ?

जिस समय भी आत्मसत्यका बोध होता है उसी समय आत्मसंस्थ दग्न्युष्णवदात्मन्येव स्थितं ज्ञानम्, अजाति जातिवर्जितम्, समतां गतं परं साम्यमापन्नं भवति।

यदादौ प्रतिज्ञातमतो वक्ष्याम्यकार्पण्यमजाति समतां
गतिमतीदं तदुपपत्तितः शास्ततश्रोक्तम्रपसंहियते, अजाति
समतां गतिमिति। एतस्मादात्मसत्यानुवोधात्कार्पण्यविषयमन्यत्
''यो वा एतदश्वरं गार्ग्यविदित्वास्माल्लोकात्प्रति स कृपणः''
( वृ० उ० ३ । ८ । १० ) इति
श्रुतेः । प्राप्यैतत्सर्वः कृतकृत्यो

ष्राह्मणो भवतीत्यभिप्रायः ।।३८।।

अर्थात् विषयका अभाव होनेके कारण अग्निकी उष्णताके समान आत्मामें ही स्थित ज्ञान अजाति— जन्मरहित और समताको प्राप्त हो जाता है।

 पहले (इस प्रकरणके दूसरे श्लोकमें ) जो प्रतिज्ञा की थी कि 'इसलिये मैं समान भावको प्राप्त, अजन्मा अकुपणताका वर्णन कहुँगा' उस पूर्वकथनका ही यहाँ 'अजाति समतां गतम्' ऐसा कहकर युक्ति और शास्त्रद्वारा उपसंहार किया गया है। "हे गार्गि! जो पुरुष इस अक्षर ब्रह्मको बिना जाने ही इस लोकसे चला जाता है वह कृपण है" इस श्रुतिके अनुसार क्रपणताका विषय तो इस आत्मसत्यके बोधसे भिन्न ही है। तात्पर्य यह है कि इस तत्त्वको प्राप्त कर छेनेपर तो हर कोई कृतकृत्य ब्राह्मण (ब्रह्मनिष्ठ) हो जाता है।। ३८॥

अस्पर्शयोगकी दुर्गमता

यद्यपीद्मित्थं परमार्थतन्त्रम् | यद्यपि यह परमार्थ तत्त्व ऐसा है तथापि—

अस्पर्रायोगो वै नाम दुर्द्शः सर्वयोगिभिः। योगिनो बिभ्यति ह्यस्माद्भये भयद्शिनः॥ ३६॥

मा० उ० १२-

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***\*** [ सब प्रकारके स्पर्शसे रहित ] यह स्पर्शयोग निश्चय ही योगियोंके लिये कठिनतासे दिखायी देनेवाला है। इस अभय पदमें भय देखनेवाले योगीलोग इससे भय मानते हैं।। ३९।।

अस्पर्शयोगो नामायं सर्व-संबन्धारूयस्पर्शवर्जितत्वादस्पर्श-योगो नाम वै समर्थते प्रसिद्ध-मुपनिषत्सु । दुःखेन दृश्यत इति दुर्द्शः सर्वेयोगिभिः वेदान्त-विहितविज्ञानरहितैः सर्वयोगि-भिः। आत्मसत्यानुबोधायासलभ्य एवेत्यर्थः ।

योगिनो विभ्यति ह्यसात्सवं-भयवर्जिताद्प्यात्मनाश्ररूपिमं योगं मन्यमाना भयं कुर्वन्ति अभयेऽस्मिन्भयदर्शिनो भय-निमित्तात्मनाशदर्शनशीला अविवेकिन इत्यर्थः ॥ ३६ ॥

यह स्पर्शयोग नामवाला है अर्थात् सर्वसम्बन्धरूप रहित होनेके कारण यह उपनिषदों-में स्पर्शयोग नामसे प्रसिद्ध होका सारण किया गया है। यह वेदान्त-विज्ञानसे रहित सभी योगियोंको कठिनतासे दिखायी देता है, इस-लिये उनके लिये दुर्द्श है। तात्पर्य यह है कि यह एकमात्र आत्मसत्य-के अनुभव और [श्रवण-मनन एवं प्राणायामादि] आयासोंके द्वारा ही प्राप्त होने योग्य है।

क्योंकि सम्पूर्ण भयसे रहित होनेपर भी इस योगको आत्मनाश-रूप माननेके कारण इस अभय योगमें भय देखनेवाले-भयका निमित्तभूत आत्मनाश देखनेवाले अर्थात् अविवेकी योगीलोग इससे भय मानते हैं ॥ ३९॥

अन्य योगियोंकी शान्ति मनोनिग्रहके अधीन है

येषां पुनर्बद्धाखरूपव्यतिरेकेण । रज्जुसपंवत्कल्पितमेव च न परमार्थतो इन्द्रियादि

जिनकी दृष्टिमें ब्रह्मस्वरूपसे अतिरिक्त मन और इन्द्रिय आहि रज्जुमें सर्पके समान कल्पित ही

विद्यते तेषां त्रहास्त्र पाणामभयं मोक्षाख्या चाक्षया शान्तिः स्वभावत एव सिद्धां नान्यायत्ता नोपचारः कथंचनेत्यवोचाम । ये त्वतोऽन्ये योगिनो मार्गगा हीनमध्यमदृष्टयो मनोऽन्यदात्म-व्यतिरिक्तमात्मसंबन्धि पञ्यन्ति तेषामात्मसत्यानुबोधरहितानाम्-

है-परमार्थतः हैं ही नहीं, उन ब्रह्मभूतोंकी निर्भयता और मोक्ष-संज्ञक अक्षय शान्ति तो स्वभावसे ही सिद्ध है, किसी अन्यके अधीन नहीं है; जैसा कि 'उसके लिये कुछ भी कर्तव्य नहीं हैं ऐसा हम पहले ( छत्तीसवें श्लोकमें ) कह चुके हैं। किन्तु जो इनसे अन्य परमार्थपथमें चलनेवाले हीन और मध्यम दृष्टि-वाले योगी मनको आत्मासे भिन्न आत्माका सम्बन्धी मानते हैं, उन आत्मसत्यके बोधसे रहित-

नियहायत्तमभयं सर्वयोगिनाम्। दुःखच्यः प्रबोधश्चाप्यच्या शान्तिरेव च ॥ ४० ॥

समस्त योगियोंके अभय, दुःखक्ष्य, प्रबोध और अक्षय शान्ति मनके नियहके ही अधीन हैं।। ४०॥

मनसो निग्रहायत्तमभयं योगिनाम् । किं च दुःखक्षयोऽपि, न ह्यात्मसंबन्धिनि मनसि प्रचलिते दुःखक्षयोऽस्ति अविवेकिनाम्। किं भगोधोऽपि मनोनिग्रहायत्त एव । तथाक्षयापि मोक्षाख्या शान्तिः तेषां मनोनिग्रहायत्तेव ॥ ४०॥

समस्त योगियोंका अभय मनके नियहके अधीन है। यही नहीं, दुःखक्षय भी मिनोनियहके ही अधीन है ], क्योंकि आत्मासे सम्बन्ध रखनेवाले मनके चलाय-मान रहते हुए अविवेकी पुरुषोंका दुःखक्षय नहीं हो सकता। इसके सिवा उनका आत्मज्ञान भी मनके निग्रहके ही अधीन है तथा मोक्ष-नाम्नी उनकी अक्षय शान्ति भी मनोनिप्रहके ही अधीन है।। ४०॥

\*\*\*\*\*\*\*\* मनोनिग्रह धैर्यपूर्वक ही हो सकता है

उद्धेर्यद्वरकुशायेणैकबिन्द्ना । उत्सेक निग्रहस्तद्व इवेदपरिखेद्तः ॥ ४१॥ मनसो

जिस प्रकार [ उद्दिग्नता छोड़कर ] कुशाके अग्रभागसे एक एक वूँद-द्वारा समुद्रको उलीचा जा सकता है उसी प्रकार सब प्रकारकी विज्ञताका त्याग कर देनेपर मनका निग्रह हो सकता है।। ४१।।

मनोनिग्रहोऽपि तेषामुद्धेः कुशाग्रेणैकविन्दुना उत्सेचनेन शोषणव्यवसायवद्व्यवसायवता-मनवसन्नान्तःकरणानामनिर्वेदा-द्परिखेदतो भवतीत्पर्थः ॥४१॥

कुशके अग्रभागसे एक-एक वूँदके द्वारा समुद्रके उत्सेचन अर्थात सखानेके प्रयत्नके समान अखिन्नचित्त और उद्यमशील रहने-वाले उन योगियोंके मनका निम्रह भी खेदश्रन्य रहनेंसे ही होता है-यह इसका तात्पर्य है ॥ ४१ ॥

मनोनिग्रहके विघ

किमपरिखिन्नव्यवसायमात्र-

तो क्या खेदरहित उद्योग ही मेव मनोनिग्रह उपायः ? न, मनोनिग्रहका उपाय है ? इसपर इत्युच्यते । कहते हैं—'नहीं'।

उपायेन निगृह्णीयाद्वितिसं कामभोगयोः। सुप्रसन्नं लये चैव यथा कामो लयस्तथा ॥ ४२॥

काम्यविषय और भोगोंमें विक्षिप्त हुए चित्तका उपायपूर्वक निमह करे तथा लयावस्थामें अत्यन्त प्रसन्नताको प्राप्त हुए चित्तका भी संयम करे, क्योंकि जैसा [ अनर्थकारक ] काम है वैसा ही लय भी है।। ४२।।

अपरिखिन्नन्यवसायवानसन्

अथक उद्योगशील होकर आगे वक्ष्यमाणेनोपायेन कामभोग- कहे जानेवाले उपायसे काम और भोग विषयेषु विक्षिप्तं मनो निगृह्णी- एप विषयोंमें विक्षिप्त हुए चित्तका

यानिरुन्ध्यादातमन्येवेत्यर्थः किं च लीयतेऽस्मिनिति सुषुप्तो लयस्तस्मिंग्लये च सुप्रसनम् भायासवर्जितम् अपि इत्येतत्, निगृह्णीयादित्यसुवर्तते। चेत्कस्मानिगृह्यत सुप्रसन्नं इत्युच्यते । यस्माद्यथा कामो-**ड**नर्थहेतुस्तथा लयोडपि । अतः कामविषयस्य मनसो निग्रह-बह्याद्वि निरोद्धव्यमित्यर्थः ४२

नियह करे, अर्थात् उसका आत्मामें ही निरोध करे। तथा, जिस अवस्था-में चित्त लीन हो जाता है उस सुषुप्तिका नाम लय है, उस लया-वस्थामें अत्यन्त प्रसन्न अर्थात् आयासरहित स्थितिको प्राप्त हुए चित्तका भी निग्रह करे। यहाँ 'निगृह्णीयात्' इस पदकी अनुवृत्ति की जाती है।

यदि उस अवस्थामें चित्त अत्यन्त प्रसन्न हो जाता है तो उसका नियह क्यों करना चाहिये ? इसपर कहा जाता है-क्योंकि जिस प्रकार काम अनर्थका कारण है उसी प्रकार लय भी है; इसिलये तात्पर्य यह है कि कामविषयक मनके निम्रहके समान उसका लयसे भी निरोध करना चाहिये ॥ ४२॥

कः स उपायः ? इत्युच्यते — | वह उपाय क्या है ? इस | विषयमें कहा जाता है —

दुःखं सर्वमनुस्मृत्य कामभोगान्निवर्तयेत्। अजं सर्वमनुस्मृत्य जातं नैव तु पश्यति ॥ ४३ ॥

सम्पूर्ण द्वैत दुःखरूप है-ऐसा निरन्तर सारण करते हुए चित्तको कामजनित भोगोंसे हटावे। इस प्रकार निरन्तर सब वस्तुओंको अजन्मा ब्रह्मरूप स्मरण करता हुआ फिर कोई जात पदार्थ नहीं देखता ॥ ४३ ॥

सवं द्वैतमविद्याविज्ञम्भितं दुःखमेवेत्यनुस्मृत्य कामभोगा- द्वैत दुःखरूप ही है-ऐसा निरन्तर

अविद्यासे प्रतीत होनेवाला सारा

त्कामनिमित्तो भोग इच्छाविषय-स्तसाद्विप्रसृतं मनो निवर्तये-द्वेराग्यभावनयेत्यर्थः । अजं ब्रह्म-सर्वमित्येतच्छास्राचार्योपदेशतो-ऽनुस्मृत्य तद्विपरीतं द्वैतजातं नैव तु परयति, अभावात् ॥ ४३ ॥

सारण करता हुआ कामभोगसे-कामनानिमित्तक भोगसे अर्थात इच्छाजनित विषयसे उसमें फैले हए चित्तको वैराग्यभावनाद्वारा निवृत्त करे-यह इसका तात्पर्य है। फिर 'यह सब अजन्मा ब्रह्म ही है' ऐसा शास्त्र और आचार्यके उपदेशा-नुसार निरन्तर सारण करता हुआ उससे विपरीत द्वैतजातको-उसका अभाव हो जानेके कारण-वह नहीं देखता ॥ ४३ ॥

# लये संबोधयेचित्तं विचित्तं शमयेत्पुनः। सक्षायं विजानीयात्समप्राप्तं न चालयेत् ॥ ४४ ॥

चित्त [ सुष्रिमें ] छीन होने छगे तो उसे आत्मविवेकमें नियुक्त करे, यदि विक्षिप्त हो जाय तो उसे पुनः शान्त करे और [ यदि इन दोनोंके बीचकी अवस्थामें रहे तो उसे ] सकषाय-रागयुक्त समझे। तथा साम्यावस्थाको प्राप्त हुए चित्तको चञ्चल न करे।। ४४।।

एवमनेन ज्ञानाभ्यासवैराग्य-द्वयोपायेन लये सुषुप्ते लीनं संबोधयेन्मन आत्मविवेक-दर्शनेन योजयेत्। चित्तं मन इत्यनर्थान्तरम् । विक्षिप्तं कामभोगेषु शमयेत्पुनः। पुनः पुन्रभ्यस्यतो लयात्संबोधितं

इस प्रकार ज्ञानाभ्यास और वैराग्य-इन दो उपायोंसे, लय अर्थात् सुषुप्तिमें लीन हुए चित्तको सम्बोधित अर्थात् आत्मविवेकद्र्शनमें नियुक्त करे। चित्त और मन-ये कोई भिन्न पदार्थ नहीं हैं। तथा कामना और भोगोंमें विक्षिप्त हुए चित्तको पुनः शान्त करे। इस प्रकार बारंबार अभ्यासद्वारा लयावस्थासे सम्बोधित

विषयेभ्यश्च व्यावर्तितं नापि साम्यापनमन्तरालावस्थं सक्तषायं सरागं वीजसंयुक्तं मन इति विजानीयात्। ततोऽपि यत्ततः साम्यमापादयेत्। यदा तु समप्राप्तं भवति समप्राप्त्यभिम्रखी-भवतीत्यर्थः, ततस्तन्न विचाल-येद्विषयाभिम्रखं न कुर्यादि-त्यर्थः॥ ४४॥ और विषयोंसे निवृत्त किया हुआ चित्त जब अन्तरालावस्थामें स्थित होकर समताको भी प्राप्त न हो तो यह समझे कि इस समय मन सक-षाय-रागयुक्त अर्थात् बीजावस्था-संयुक्त है। उस अवस्थासे भी उसे यत्नपूर्वक साम्यावस्थामें स्थित करे। किन्तु जिस समय वह समताको प्राप्त हो अर्थात् साम्यावस्थाप्राप्तिके अभिमुख हो उस समय उस अवस्था-में उसे विचलित न करे, अर्थात् विषयाभिमुख न करे।। ४४।।

## नास्वाद्येत्सुखं तत्र निःसङ्गः प्रज्ञया भवेत् । निश्चलं निश्चरच्चित्तमेकीकुर्योत्प्रयत्नतः ॥ ४५ ॥

उस साम्यावस्थामें [प्राप्त होनेवाले] सुखका आस्वादन न करे, बल्कि विवेकवती बुद्धिके द्वारा उससे निःसङ्ग रहे। फिर यदि चित्त बाहर निकलने लगे तो उसे प्रयत्नपूर्वक निश्चल और एकाम्र करे।। ४५॥

समाधित्सतो योगिनो

यत्सुखं जायते तन्नास्त्राद्येत्,

तत्र न रज्येतेत्यर्थः । कथं तर्हि ?

निःसङ्गो निःस्पृहः प्रज्ञया विवेक
युद्धचा यदुपलभ्यते सुखं तद
विद्यापरिकल्पितं मृषैवेति

विभावयेत् । ततोऽपि सुख
रागान्निगृह्णीयादित्यर्थः ।

समाधिकी इच्छावाले योगीको जो सुख प्राप्त होता है उसका आस्वादन न करे अर्थात् उसमें राग न करे। तो फिर कैसे रहे ? निः-सङ्ग अर्थात् निःस्पृह होकर प्रज्ञा-विवेकवती बुद्धिसे ऐसी भावना करे कि यह जो कुछ सुख अनुभव हो रहा है वह अविद्यापरिकल्पित और मिथ्या ही है। तात्पर्य यह कि उस सुखके रागसे भी चित्तका निग्रह करे। यदा पुनः सुखरागानिवृत्तं निश्रलखभावं सिन्धश्रद्धहिर्नै-गैच्छद्भवति चित्तं ततस्ततो नियम्योक्तोपायेनात्मन्येवैकी-कुर्यात्प्रयत्नतः । चित्तस्वरूपसत्ता-मात्रमेवापादयेदित्यर्थः ॥ ४५॥ जिस समय सुखके रागसे निवृत्त होकर निश्चलस्वभाव हुआ चित्त फिर बाहर निकलने लगे तब उसे उपर्युक्त उपायसे वहाँसे भी रोककर प्रयत्न-पूर्वक आत्मामें एकाम्र करे। तात्पर्य यह है कि उसे चित्स्वरूप सत्ता-मात्र ही सम्पादित करे।। ४५।।

# मन कव ब्रह्मरूप होता है ? यदा न लीयते चित्तं न च विक्षिप्यते पुनः । अनिङ्गनमनाभासं निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा ॥ ४६ ॥

जिस समय चित्त सुषुप्तिमें लीन न हो और फिर विक्षिप्त भी न हो तथा निश्चल और विषयाभाससे रहित हो जाय उस समय वह ब्रह्म ही हो जाता है।। ४६॥

यथोक्तोपायेन निगृहीतं वित्तं यदा सुषुप्ते न लीयते न च पुनर्विषयेषु विश्विप्यते, अनिङ्गनमचलं निवातप्रदीप-कल्पम्, अनाभासं न केन-चित्कल्पितेन विषयभावेनाव-भासत इति, यदैवंलक्षणं चित्तं तदा निष्पन्नं ब्रह्म ब्रह्मस्वरूपेण निष्पन्नं चित्तं भवतीत्प्रर्थः॥४६॥

उपर्युक्त उपायसे निग्रह किया हुआ चित्त जिस समय सुषुप्ति-में लीन नहीं होता और न फिर विषयोंमें ही विक्षिप्त होता है तथा वायुश्र्न्य स्थानमें रखे हुए दीपकके समान निश्चल और अनाभास अर्थात् जो किसीभी कल्पित विषय-भावसे प्रकाशित नहीं होता-ऐसा जिस समय यह चित्त हो जाता है उस समय वह ब्रह्म ही हो जाता है, अर्थात् उस अवस्थामें चित्त ब्रह्मरूप-से निष्पन्न हो जाता है।। ४६॥ 

#### स्वस्थं शान्तं सनिवीणमकथ्यं सुखमुत्तमम्। ज्ञेयेन सर्वज्ञं परिचक्षते ॥ ४७ ॥ अजमजेन

[ उस अवस्थामें जो आनन्द अनुभव होता है उसे ब्रह्मज्ञ लोग ] स्वस्थ, शान्त, निर्वाणयुक्त, अकथनीय, निरतिशयसुखस्वरूप, अजन्मा, अजन्मा ज्ञेय ( ब्रह्म ) से अभिन्न और सर्वज्ञ बतलाते हैं ॥ ४७॥

यथोक्तं परमार्थसुखमातम-सत्यानवोधलक्षणं खस्थं खात्मनि स्थितम्, शान्तं सर्वानर्थोपशम-रूपम्, सनिर्वाणं निर्वृतिर्निर्वाणं कैवल्यं सह निर्वाणेन वर्तते. तचाकथ्यं न शक्यते कथयितुम्, अत्यन्तासाधारणविषयत्वात् ; सुखम्रत्तमं निरतिशयं हि तद्योगिप्रत्यक्षमेव । न जातमि-त्यजं यथा विषयविषयम् । अजेनानुत्पन्नेन ज्ञेयेनाव्यतिरिक्तं सत्स्वेन सर्वज्ञरूपेण सर्वज्ञं ब्रह्मेव सुखं परिचक्षते कथयन्ति ब्रह्मविदः ॥ ४७॥

उपर्युक्त आत्मसत्यानुबोधरूप परमार्थ-सुख 'खस्थम्'-अपने आत्मा-में ही स्थित, 'शान्तम्'-सब प्रकारके अनर्थकी निवृत्तिरूप, 'सनिवाणम'-निर्वाण-निर्वृति अर्थात् कैवल्यको कहते हैं, उस निर्वाणके सहित, तथा 'अकथ्यम्'-जो कहा न जा सके, क्योंकि उसका विषय अत्यन्त असाधारण है, 'सुखमुत्तमम्'— योगियोंकोही प्रत्यक्ष होनेवाला होने-के कारण निर्तिशय सुख है। तथा 'अजम्'-जो उत्पन्न न हो, जिस प्रकार कि विषयसम्बन्धी सुख हुआ करता है, और अज यानी उत्पन्न न होने-वाले ज्ञेयसे अभिन्न होनेके कारण अपने सर्वज्ञरूपसे स्वयं ब्रह्म ही वह सुख है-ऐसा ब्रह्मज्ञोग [ उसके विषयमें ] कहते हैं ॥ ४७॥

#### परमार्थसत्य क्या है ?

ख्लोहादिवत्सृष्टिरुपासना चोका | ये मनोनिम्रहादि सम्पूर्ण सृष्टि तथा

सर्वोऽप्ययं मनोनिग्रहादिर्मृ- मृत्तिका और लोहादिके समान

परमार्थसहपप्रतिपच्युपायत्वेन न

उपासना परमार्थस्वरूपकी प्राप्तिके उपायरूपसे ही कहे गये हैं; ये परमार्थसत्य नहीं हैं। परमार्थसत्य वो यही है कि—

परमार्थसत्येति । परमार्थसत्यं तु तो यही है कि-

## न कश्चिजायते जीवः संभवोऽस्य न विद्यते । एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र किश्चित्र जायते ॥ ४८॥

कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता; क्योंकि उसका कोई कारण ही नहीं है। जिस अजन्मा ब्रह्ममें किसीकी उत्पत्ति नहीं होती वही सर्वोत्तम सत्य है। ४८॥

न कश्विज्जायते जीवः कर्ता
भोक्ता च नोत्पद्यते केनचिद्पि
प्रकारेण । अतः स्वभावतोऽजस्यास्यैकस्यात्मनः संभवः
कारणं न विद्यते नास्ति ।
यसान्न विद्यतेऽस्य कारणं तस्मान्न
कश्विज्जायते जीव इत्येतत् । पूर्वेपृपायत्वेनोक्तानां सत्यानामेतचतुत्तमं सत्यं यस्मिन्सत्यस्वरूपे
ब्रह्मण्यणुमात्रमपि किंचिन्न
जायत इति ॥ ४८ ॥

कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता-अर्थात् किसी भी प्रकारसे कर्ता-भोक्ताकी उत्पत्ति नहीं होती। अतः स्वभावसे ही इस एक अजन्मा आत्माका कोई सम्भव-कारण नहीं है। और क्योंकि इसका कोई कारण नहीं है इसिटिये किसी जीवकी उत्पत्ति भी नहीं होती-यही इसका तात्पर्यहै। पहले उपायरूपसे बतलाये हुए सत्योंमें यही उत्तम सत्य है, जिस सत्यस्वरूप ब्रह्ममें कोई भी वस्तु अणुमात्र भी उत्पन्न नहीं होती।। ४८।।

इति श्रीगोविन्द्भगवत्पूज्यपाद्शिष्यस्य परमहंसपरित्राजकाचार्यस्य श्रीशङ्करभगवतः कृतौ गौडपादीयागमशास्त्रभाष्येऽद्वैताख्यं नृतीयं प्रकरणम् ॥ ३॥

ॐ तत्सत्

# असातशान्तिपकरण

#### भोङ्कारनिर्णयद्वारेणागमतः

प्रतिज्ञातस्याद्वैतस्य प्रकरण-प्रयोजनम् वाह्यविषयभेद्वैतथ्या-च्च सिद्धस पुनरद्वैते शास्त्रयुक्तिभ्यां साक्षानिर्धारित-स्यैतदुत्तमं सत्यमित्युपसंहारः कृतोऽन्ते । तस्यैतस्यागमार्थस्या-द्वैतद्र्यनस्य प्रतिपक्षभूता द्वैतिनो वैनाशिकाश्च तेषां चान्योन्य-विरोधाद्रागद्वेषादिक्लेशास्पदं दर्शनमिति मिध्यादर्शनत्वं स्चितम्। क्लेशानास्पदत्वा-त्सम्यग्दर्शनमित्यद्वैतदर्शनं स्त्यते । तदिह विस्तरेणान्योन्य-विरुद्धतयासम्यग्दर्शनत्वं प्रदर्श

ओङ्कारके निर्णयद्वारा आगम-प्रकरणमें प्रतिज्ञा किये अद्वैतका— जिसे कि [ वैतध्यप्रकरणमें ] बाह्य विषयभेदके मिध्यात्वद्वारा सिद्ध किया है और फिर अद्वैतप्रकरणमें शास्त्रऔर युक्तियोंसे साक्षात् निश्चय किया है, [पिछले प्रकरणके] अन्तमें 'एतदुत्तमं सत्यम्' ऐसा कहकर उपसंहार किया गया। वेद्-के तात्पर्यभूत इस अद्वैतद्र्भनके विरोधी जो द्वैतवादी और वैनाशिक ( बौद्ध आदि ) हैं उनके दर्शन परस्पर विरोधी होनेके कारण राग-द्वेषादि क्लेशोंके आश्रय हैं, अतः उनका मिथ्याद्शेनत्व सूचित होता है। और राग-द्वेषादि क्लेशोंका आश्रय न होनेके कारण अद्वैतदर्शन ही सम्यग्दर्शन है-इस प्रकार उसकी स्तुति की जाती है। अब यहाँ, परस्पर विरोधी होनेके कारण विस्तारपूर्वक उन ( द्वैतवादी आदि दार्शनिकोंके दर्शन ) का मिथ्या-दर्शनत्व प्रदर्शित कर उनके प्रतिषेध-द्वारा आवीतन्यायसे अद्वैतदर्शन-

\* अनुमान दो प्रकारका है—अन्वयी और व्यतिरेकी। अन्वयी अनुमान-में एक वस्तुकी सत्तासे दूसरी वस्तुकी सत्ता सिद्ध की जाती है तथा व्यतिरेकी में एक वस्तुके अभावसे दूसरी वस्तुका अभाव सिद्ध किया जाता है। इस व्यतिरेकी अनुमानका ही दूसरा नाम 'आवीत अनुमान' भी है। तत्प्रतिषेधेनाद्वैतदर्शनसिद्धिरुपसंहर्तव्यावीतन्यायेनेत्यलातश्रान्तिरारभ्यते ।
तत्राद्वैतदर्शनसम्प्रदायकर्तुः
अद्वैतस्वरूपेणैव नमस्कारार्थोऽयमाद्यश्लोकः । आचार्यपूजा
श्रामिप्रेतार्थसिद्धचर्थेष्यते शास्तारमभे ।

\*\*\*\*\*

तत्प्रतिषेधेनाद्वेतद्शनसिद्धिरुप
संहर्तव्यावीतन्यायेनेत्यलात
आरम्भ किया जाता है।

उसमें अद्वैतद्र्शनसम्प्रदायके कर्ताको अद्वैतरूपसे ही नमस्कार करनेके लिये यह पहला श्लोक है, क्योंकि शास्त्रके आरम्भमें आचार्यकी पूजा अभिप्रेत अर्थकी सिद्धिके लिये इष्ट ही है।

नारायण-नमस्कार

## ज्ञानेनाकाशकल्पेन धर्मान्यो गगनोपमान्। ज्ञेयाभिन्नेन संबुद्धस्तं वन्दे द्विपदां वरम्॥ १॥

जिसने ज्ञेय (आत्मा) से अभिन्न आकाशसदश ज्ञानसे आकाश-सदश धर्मों (जीवों) को जाना है उस पुरुषोत्तमको नमस्कार करता हूँ ॥ १॥

आकाशेनेषदसमाप्तमाकाश-कल्पमाकाशतुल्यमेतत्। तेना-काशकल्पेन ज्ञानेन, किम्? धर्मानात्मनः, किंविशिष्टान्गग-नोपमान्गगनमुपमा येषां ते गग-नोपमास्तानात्मनो धर्मान्। जो आकाशकी अपेक्षा छुछ असम्पूर्ण हो उसे आकाशकल्प अर्थात् आकाशतुल्य कहते हैं। उस आकाशसहश ज्ञानसे-किसे? आत्माके धर्मीको। किस प्रकारके धर्मीको? गगनोपमधर्मीको—गगन (आकाश) जिनकी उपमा हो उन्हें गगनोपमकहते हैं-ऐसे आत्मा-

<sup>\*</sup> असम्पूर्णका यह भाव नहीं समझना चाहिये कि ब्रह्म आकाशकी अपेक्षा कुछ न्यून है। इसका केवल यही भाव है कि वह सर्वथा आकाशरूप ही नहीं है—आकाशसे कुछ मिलता-जुलता है।

\*\*\*\*

ज्ञानस्येव पुनर्विशेषणम्— ज्ञेयेर्धमेरात्मभिरभिन्नमग्न्युष्ण-वत्सवितृप्रकाशवच ज्ञानं तेन ज्ञेयात्मस्बरूपाव्यतिरिक्तेन गग-नोपमान्धर्मान्यः संबुद्धः संबुद्धवा-निति, अयमेवेश्वरो यो नारायणा-ख्यस्तं वन्देऽभिवादये द्विपदां वरं द्विपदोपलक्षितानां पुरुषाणां वरं प्रधानं पुरुषोत्तममित्यभिष्रायः।

उपदेष्ट्रनमस्कारमुखेन ज्ञान-ज्ञेयज्ञात्रभेदरहितं परमार्थतन्त्र-दर्शनमिह प्रकरणे प्रतिपिपाद-यिषितं प्रतिपक्षप्रतिषेधद्वारेण प्रतिज्ञातं भवति ॥ १ ॥ के धर्मोंको। ज्ञानका ही फिर विशेषण देते हैं—अग्निसे उष्णता और सूर्यसे प्रकाशके समान जो ज्ञान ज्ञेय धर्मों अर्थात् आत्माओंसे अभिन्न है उस ज्ञेयाभिन्न अर्थात् ज्ञेय आत्माके स्वरूपसे अन्यतिरिक्त आकाशसदश ज्ञानसे जिसने आकाशोपम धर्मोंको सदा ही सम्यक् प्रकार जाना है—ऐसा जो नारायण-संज्ञक ईश्वर है उस द्विपदां वर— दो पदोंसे उपलिश्वत पुरुषोंमें श्रेष्ठ यानी प्रधान पुरुषोत्तमकी वन्दना— अभिवादन करता हूँ।

उपदेष्टाको नमस्कार करनेसे यह प्रतिज्ञा की जाती है कि इस प्रकरणमें विरुद्ध पक्षके प्रतिपेधद्वारा ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाताके भेदसे रहित परमार्थदर्शनका प्रतिपादन करना अभीष्ट है।। १।।

अद्वैतद्दीनकी वन्द्ना

अधुना अद्वैतदर्शनयोगस्य

्रीत किए । विश्वपद्धिता

नमस्कारस्तत्स्तुतये—

अब अद्वैतदर्शनयोगको, उसकी स्तुतिके छिये, नमस्कार किया जाता है—

:BH R LEED :HER

अस्पर्शयोगो वै नाम सर्वसत्त्वसुखो हितः। अविवादोऽविरुद्धश्च देशितस्तं नमाम्यहम्॥ २॥

यहाँ अद्वैतसम्प्रदायके आदि आचार्य बदिकाश्रमाधीश्वर तापसाप्रगण्य श्रीनारायणकी वन्दना की गयी है।

[शास्त्रोंमें] जिस सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये सुखकर, हितकारी, निर्विवाद और अबिरोधी अस्पर्शयोगका उपदेश किया गया है, उसे मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २॥

स्पर्शनं स्पर्शः सम्बन्धो न विद्यते यस योगस केन-चित्कदाचिदिप सोऽस्पर्शयोगो ब्रह्मस्वभाव एव वै नामेति ब्रह्मविदामस्पर्शयोग इत्येवं-प्रसिद्ध इत्यर्थः। स च सर्व-सन्त्वसुखः। भवति कश्चिदत्यन्त-सुखसाधनविशिष्टोऽपि दुःखरूपः, यथा तपः। अयं तु न तथा। किं तिर्हं सर्वसन्त्वानां सुखः।

तथेह भवति कश्चिद्विषयोपभोगः सुखो न हितः अयं तु
सुखो हितश्च नित्यमप्रचितिस्वभावत्वात् । किं चाविवादो
विरुद्धवदनं विवादः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहेण यस्मिन्न विद्यते
सोऽविवादः । कस्मात् ? यतोऽविरुद्धश्च । य ईदृशो योगो

जिस योगका किसीसे कभी स्पर्श यानी सम्बन्ध नहीं है उसे 'अस्पर्शयोग' कहते हैं; वह ब्रह्म-स्वभाव ही है। 'वै' 'नाम' इन परोंका यह तात्पर्य है कि वह 'ब्रह्मवेत्ताओंका अस्पर्शयोग' इस नामसे प्रसिद्ध है और वह समस्त प्राणियोंके लिये सुखकर होता है। कोई विषय तो अत्यन्त सुखसाधन-विशिष्ट होनेपर भी दुःखरूप होता है, जैसा कि तप। किन्तु यह ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? यह सभी प्राणियोंके लिये सुखदायक है।

इसी प्रकार इस लोक में कोई-कोई विषयसामग्री सुखदायक तो होती है किन्तु हितकर नहीं होती। किन्तु यह तो सर्वदा अविचल-स्त्रमाव होने के कारण सुखदायक भी है और हितकर भी। यहीं नहीं, यह अविवाद भी है। जिस में पक्ष-प्रतिपक्ष स्त्रीकार करके विरुद्ध कथनरूप विवाद नहीं होता उसे अविवाद कहते हैं। ऐसा यह क्यों है ? क्यों कि यह सबसे अविरुद्ध है। ऐसे जिस योगका शास्त्रने उपदेश

देशितः उपदिष्टः शास्त्रेण तं | किया है, उसे मैं नमस्कार यानी नमाम्यहं प्रणमामीत्यर्थः ॥ २॥ | प्रणाम करता हूँ ॥ २॥

द्वैतवादियोंका पारस्परिक विरोध

कथं द्वैतिनः परस्परं | विरुध्यन्ते ? इत्युच्यते

विरोध है ? सो बतलाया जाता है-

भूतस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः केचिदेव हि । अभूतस्यापरे धीरा विवदन्तः परस्परम् ॥ ३॥

उनमेंसे कोई-कोई वादी तो सत् पदार्थकी उत्पत्ति मानते हैं और कोई दूसरे बुद्धिशाली परस्पर विवाद करते हुए असत्पदार्थकी उत्पत्ति स्वीकार करते हैं।। ३।।

भ्तस्य विद्यमानस्य वस्तुनो
जातिम्रत्पत्तिमिच्छन्ति वादिनः
केचिदेव हि सांख्या न सर्व
एव द्वैतिनः। यस्मादभृतस्थाविद्यमानस्थापरे वैशेषिका
नैयायिकाश्व धीरा धीमन्तः
प्रज्ञाभिमानिन इत्यर्थो विवदन्तो विरुद्धं वदन्तो ह्यन्योन्यमिच्छन्ति जेतुमित्यभिप्रायः॥३॥

कोई-कोई वादी-केवल सांख्य-मतावलम्बी, सम्पूर्ण द्वैतवादी नहीं-भूत यानी विद्यमान वस्तुकी जाति-उत्पत्ति मानते हैं; और क्योंकि दूसरे धीर-बुद्धिमान् यानी प्राज्ञा-भिमानी वैशेषिक और नैयायिक लोग अभूत अर्थात् अविद्यमान वस्तुका जन्म स्वीकार करते हैं, इसल्यिपरस्पर विवाद यानी विरुद्ध भाषण करते हुए वे एक-दूसरेको जीतनेकी इच्छा करते रहते हैं-यह इसका तात्पर्य है।। ३।।

तैरेवं विरुद्धवदनेनान्योन्य-पक्षप्रतिषेधं कुर्वद्भिः किं रूपापितं भवत्युच्यते—

परस्पर विवाद करके एक-दूसरे-के पक्षका खण्डन करनेवाले उन वादियोंद्वारा किस सिद्धान्तका प्रकाश किया जाता है सो बतलाते हैं— भूतं न जायते किंचिद्भृतं नेव जायते। विवद्नतोऽद्वया द्येवमजातिं ख्यापयन्ति ते॥ ४॥

[किन्हींका मत है—] 'कोई सद्वस्तु उत्पन्न नहीं होती' और [कोई कहते हैं—] 'असद्वस्तुका जन्म नहीं होता'—इस प्रकार परस्पर विवाद करनेवाले ये अद्वैतवादी अअजाति (अजातवाद) को

ही प्रकाशित करते हैं ॥ ४॥

भृतं विद्यमानं वस्तु न जायते किंचिद्विद्यमानत्वादेवात्मवदित्येवं वद्त्रसद्वादी सांख्यपक्षं प्रति-पेयति सज्जन्म । तथाभृतमविद्य-मानमविद्यमानत्वान्नैव जायते शशविषाणवदित्येवं वदन्सां-ख्योडण्यसद्वादिपक्षमसज्जनम प्रति-पेधति। विवदन्तो विरुद्धं वदन्तो-Sद्वया अद्वैतिनो होते अन्योन्यस्य पक्षौ सद्सतोर्जन्मनी प्रतिषेधन्तो-**ऽजातिमनुत्पत्तिमर्थात्**ख्यापयन्ति प्रकाशयन्ति ते ॥ ४ ॥

कोई भी भूत अर्थात् विद्यमान वस्तु विद्यमान होनेके कारण ही, उत्पन्न नहीं होती; जैसे कि आत्मा— इस प्रकार कहंकर असद्वादी, सांख्य-के पक्ष सद्दादका खण्डन करता है। तथा सांख्य भी 'अभूत-अविद्यमानः वस्तु अविद्यमान होनेके कारण ही शश्युक्तके समान उत्पन्न नहीं हो सकती'-ऐसा कहकर असद्वादीके पक्ष असत्की उत्पत्तिका प्रतिषेध करता है। इस प्रकार परस्पर विवाद यानी विरुद्ध भाषण करनेवाले ये अद्वैतवादी-क्योंकि वस्तुतः ये अद्वैत-वादी ही हैं-एक-दूसरेके पक्ष सज्जन्म और असज्जन्मका खण्डन करते हुए अर्थतः अजाति-अनुत्पत्ति-को ही प्रकाशित करते हैं।। ४॥

हैतवादियों द्वारा प्रदर्शित अजातिका अनुमोदन ख्याप्यमानामजातिं तैरनुमोदामहे वयम्। विवदामो न तैः सार्थमिववादं निबोधत॥ ५॥

<sup>\*</sup> यहाँ द्वैतवादियोंको ही व्यंगसे 'अद्वैतवादी' कहा है।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* उनके द्वारा प्रकाशित की हुई अजातिका हम भी अनुमोदन करते हैं। हम उनसे विवाद नहीं करते अतः तुम उस निर्विवाद [परमार्थ-दर्शन] को अच्छी तरह समझ हो।। ५।।

तैरेवं ख्याप्यमानामजातिमेवमस्त्वत्यनुमोदामहे केवलं न
तैः सार्थं विवदामः पक्षप्रतिपक्षग्रहणेनः यथा तेऽन्योन्यमित्यभिप्रायः। अतस्तमविवादं विवादरहितं परमार्थदर्शनमनुज्ञातमस्माभिनिंबोधत हे शिष्याः॥ ५॥

उनके द्वारा इस प्रकार प्रकाशित की गयी अजातिका हम 'ऐसा ही हो' इस प्रकार केवल अनुमोदन करते हैं। तात्पर्य यह है कि पक्ष-प्रतिपक्ष लेकर उनके साथ विवाद नहीं करते, जैसा कि वे आपसमें किया करते हैं। अतः हे शिष्यगण! हमारेद्वारा उपदेश किये हुए उस अविवाद—विवादरहित 'प्रमार्थ-दर्शनको तुम अच्छी तरह समझ लो।। ५।।

अजातस्यैव धर्मस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः। अजातो ह्यमृतो धर्मो मर्त्यतां कथमेष्यति॥६॥

वे वादीलोग अजात वस्तुका ही जन्म होना स्वीकार करते हैं। किन्तु जो पदार्थ निश्चय ही अजात और अमृत है वह मरणशीलताको कैसे प्राप्त हो सकता है ?।। ६।।

सदसद्वादिनः सर्वेऽपीति |

यहाँ [ 'वादिनः' पदसे ] सभी सद्वादी और असद्वादी अभिप्रेत हैं। इस इलोकका भाष्य पहले ॥ किया जा चुका है।। ६।।

पुरस्तात्कृतभाष्यक्लोकः ॥ ६ ॥

स्वभावविषयंय असम्भव है न भवत्यमृतं मर्त्यं न मर्त्यममृतं तथा। प्रकृतेरन्यथाभावो न कथंचिद्भविष्यति॥ ७॥

<sup>\*</sup> देखिये अद्वैतप्रकरण क्लोक २० का अर्थ।

\*\* \*\* \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* मरणरहित वस्तु कभी मरणशील नहीं हो सकती और मरणशील मरणहीन नहीं हो सकती, क्योंकि किसीके स्वभावका विपर्यय किसी प्रकार होनेवाला नहीं है।। ७॥

स्वभावेनामृतो यस्य धर्मो गच्छति मर्त्यताम् । कृतकेनामृतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चलः॥ ८॥

जिसके मतमें स्वभावसे ही मरणहीन धर्म मरणशीलताको प्राप्त हो जाता है; उसके सिद्धान्तानुसार कृतक (जन्म) होनेके कारण वह अमृत पदार्थ निश्चल (चिरस्थायी) कैसे रह सकेगा ?।। ८।।

उक्तार्थानां क्लोकानामिहोप-

न्यासः परवादिपक्षाणामन्योन्य-विरोध ख्यापिता तुत्पत्य तुमोदन-

प्रदर्शनार्थः ॥ ७-८ ॥

जिनका अर्थ पहले कहा जा चुका है ऐसे उपर्युक्त [तीन] श्लोकोंका उल्लेख यहाँ विपक्षी वादियोंके पक्षोंके पारस्परिक विरोधसे प्रकाशित अजातिका अनु-मोदन प्रदर्शित करनेके लिये किया गया है।। ७-८।।

यसाल्लो ऋक्यपि प्रकृतिन

विपर्येति, कासावित्याह—

क्योंकि लौकिकी प्रकृतिका भी विपर्यय नहीं होता [फिर पारमार्थिकी का तो कैसे होगा ?] किन्तु वह प्रकृति है क्या ? इसपर कहते हैं-

सांसिद्धिकी स्वाभाविकी सहजा अकृताच या। प्रकृतिः सेति विज्ञेया स्वभावं न जहाति या ॥ ६ ॥

जो उत्तम सिद्धिद्वारा प्राप्त, स्वभावसिद्धा, सहजा और अकृता है तथा कभी अपने स्वभावका परित्याग नहीं करती वही 'प्रकृति' है-ऐसा जानना चाहिये॥ ९॥

सम्यक्सिद्धिः संसिद्धिस्तत्र | सम्यक् सिद्धिका नाम संसिद्धि भवा सांसिद्धिकी यथा योगिनां है; उससे होनेवालीको 'सांसिद्धिकी'

अणिमाद्यैश्वर्यप्राप्तिः सिद्धानाम प्रकृतिः । सा भूतभविष्यत्काल-योरपि योगिनां न विपर्येति तथैव सा। तथा खाभाविकी द्रव्यखभावत एव यथाग्न्या-दीनाम् उष्णप्रकाशादिलक्षणा, सापि न कालान्तरे व्यभिचरति देशान्तरे च । तथा सहजा आत्मना सहैव जाता यथा पश्या-दीनामाकाशगमनादिलक्षणा। अन्यापि या काचिदकृता केनचिन्न कृता यथापां निम्न-देशगमनादिलक्षणा । अन्यापि या काचित्खभावं न जहाति सा सर्वा प्रकृतिरिति विज्ञेया लोके। मिथ्याक रिपतेष लौकिके व्विप वस्तुषु प्रकृतिनीन्यथा भवति किम्रताजस्वभावेषु परमार्थ-वस्तुष्वमृतत्वलक्षणा प्रकृतिनी-न्यथा भवतीत्यभिप्रायः ॥ ९ ॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

कहते हैं; जिस प्रकारकी सिद्धि
योगियोंको अणिमादि ऐश्वर्यकी
प्राप्ति उनकी प्रकृति है। योगियोंकी
उस प्रकृतिका भूत और भविष्यत्
कालमें भी विपर्यय नहीं होता-वह
जैसी-की-तैसी ही रहती है। तथा
'स्वाभाविकी' वस्तुके स्वभावसे
सिद्ध; जैसी कि अग्नि आदिकी
उष्णता एवं प्रकाशादिक्पा प्रकृति
होती है। उसका भी कालान्तर और
देशान्तरमें व्यभिचार नहीं होता।
तथा 'सहजा'-अपने साथ ही उत्पन्न
होनेवाली; जैसे कि पक्षी आदिकी
आकाशगमनादिक्पा प्रकृति होती है।

और भी जो कोई 'अकृता'किसीके द्वारा सम्पादन न की हुई;
जैसे कि जलोंकी प्रकृति निम्न प्रदेशकी ओर जानेकी है। तथा इसके
सिवा अन्य भी जो कोई अपने
स्वभावको नहीं छोड़ती उस सबको
लोकमें 'प्रकृति' नामसे ही जानना
चाहिये। मिथ्या कल्पना की हुई
लोकिक वस्तुओंमें भी उनकी प्रकृति
अन्यथा नहीं होती; फिर अजस्वभाव
परमार्थवस्तुओंमें उनकी अमृतत्वलक्षणा प्रकृति अन्यथा नहीं हो
सकती-इसमें तो कह्ना ही क्या
है ? यह इसका अभिप्राय है।।९।।

#### जीवका जरा-मरण माननेमें दोष

किंविषया पुनः सा प्रकृति-। र्यसा अन्यथाभावो कल्पते कल्पनायां वा को दोष इत्याह—

वादी होग जिसके अन्यथाभाव-की कल्पना करते हैं उस प्रकृतिका विषय क्या है ? और उनकी कल्पनामें क्या दोप है ? इसपर कहते हैं-

# जरामरणनिर्मुक्ताः सर्वे धर्माः स्वभावतः। जरामरणमिच्छन्तइच्यवन्ते तन्मनीषया ॥ १०॥

समस्त जीव स्वभावसे ही जरा-मरणसे रहित हैं। उनके जरा-मरण स्वीकार करनेवाले लोग, इस विचारके कारण ही, स्वभावसे च्युत हो जाते हैं ॥ १०॥

जरामरणनिर्मक्ताः-जरा-मरणादिसर्वविक्रियावर्जिता इत्यर्थः । के ? सर्वे धर्माः सर्व आत्मान इत्येतत्स्वभावतः प्रकृतितः। एवंखभावाः सन्तो धर्मा जरामरणमिच्छन्त इच्छन्त इवेच्छन्तो रज्ज्वामिव सर्वमात्मनि कल्पयन्तरच्यवन्ते खभावतश्च-लन्तीत्यर्थः, तन्मनीषया जन्म-मरणचिन्तया तद्भावभावितत्व-दोषेणेत्यर्थः ॥ १० ॥

'जरामरणनिर्मुकाः' अर्थात् जरा-मरणादि सम्पूर्ण विकारोंसे रहित हैं! कौन ? सम्पूर्ण धर्म अर्थात् समस्त जीवात्मा, स्वभावतः यानी प्रकृतिसे ही । ऐसे स्वभाववाले होनेपर भी जरा-मरणके इच्छुकके समानइच्छा करनेवाले अर्थात् रच्जु-में सर्पकी भाँति आत्मामें जरा-मरण की कल्पना करनेवाले जीव, उसकी मनीषा-जरामरणकी चिन्तासे अर्थात् उस भावसे भावित होनेके दोषवश अपने स्वभावसे च्युत -विचलित हो जाते हैं।। १०।।

#### सांख्यमतपर वैशेषिककी आपत्ति

सज्जातिवादिभिः

सजातिबादी सांख्येरनुपपन्नमुच्यत इत्याह वलम्बयोंका कथन किस प्रकार असङ्गत है ? सो वैशेषिकमताव लम्बी बतलाते हैं—

## 

जिस (सांख्यमतावलम्बी) के मतमें कारण ही कार्य है उसके सिद्धान्तानुसार कारण ही उत्पन्न होता है। किन्तु जब कि वह जन्म लेनेवाला है तो अजन्मा कैसे हो सकता है और भिन्न (विदीर्ण) होनेपर भी नित्य कैसे हो सकता है।। ११॥

कारणं मृद्रद्वादानलक्षणं यस्य वादिनो वै कार्यं कारणमेव कार्याकारेण परिणमते यस्य वादिन इत्यर्थः, तस्याजमेव सत्प्रधानादि कारणं महदादि-कार्यरूपेण जायत इत्यर्थः । महदाद्याकारेण चेज्जायमानं प्रधानं कथमजम्रच्यते तैर्वि-प्रतिषिद्धं चेदं जायतेऽजं चेति । नित्यं च तैरुच्यते प्रधानं भिन्नं विदीर्णं स्फ्रिटितमेकदेशेन सत्कथं नित्यं भवेदित्यर्थः । न हि सावयवं घटादि एकदेश-स्फुटनधर्मि नित्यं दृष्टं लोक

जिस वादीके मतमें मृत्तिकाके समान उपादान कारण ही कार्य है अर्थात् जिसके मतमें कारण ही कार्य ही कार्यरूपमें परिणत होता है उसके सिद्धान्तानुसार प्रधानादि कारण अजन्मा होता हुआ भी महदादि कार्यरूपसे उत्पन्न होता है ऐसा इसका तात्पर्य है। किन्तु यदि प्रधान महदादिरूपसे उत्पन्न होनेवाल है तो वे उसे अजन्मा कैसे वतलाते हैं ? उत्पन्न होता है और अजन्मा भी है—ऐसा कथन तो परस्पर विरुद्ध है।

इसके सिवा वे प्रधानको नित्य भी बतलाते हैं। किन्तु वह भिन्न— विदीर्ण अर्थात् एक देशमें स्फुटित यानी विकृत होनेवाला होकर भी नित्य कैसे हो सकता है? तात्पर्य यह कि घटादि सावयव पदार्थ, जो एक देशमें स्फुटित होनेवाले हैं, लोकमें

<sup>\*</sup> जैसे बीज अङ्कररूपसे फूटता है।

इत्यर्थः । विदीर्णं च स्यादेकदेशे-नाजं नित्यं चेति एतद्विप्रतिषिद्धं तैरभिधीयत इत्यभिषायः ॥११॥ कभी नित्य नहीं देखे गये। वह अपने एक देशमें विदीर्ण होता है तथा अज और नित्य भी है-यह तो उनका विरुद्ध कथन ही है— ऐसा इसका अभिप्राय है।। ११॥

उक्तस्यैवार्थस्य स्पष्टीकरणार्थ-माह— उपर्युक्त अभिप्रायका ही स्पष्टी-करण करनेके लिये कहते हैं—

कारणाद्यदानन्यत्वमतः कार्यमजं यदि । जायमानाद्धि वै कार्यात्कारणं ते कथं ध्रुवम् ॥ १२ ॥

यदि कारणसे कार्यकी अभिन्नता है तब तो तुम्हारे मतमें कार्य भी अजन्मा है; और यदि ऐसी बात है तो उत्पन्न होनेवाले कार्यसे अभिन्न होनेपर कारण भी किस प्रकार निश्चल रह सकता है ? ।। १२ ।।

कारणाद्जात्कार्यस्य यद्यनन्यत्विमिष्टं त्वया ततः
कार्यकारणयोः कार्यमजिमितिप्राप्तम् ।
अभिन्नत्वे इदं चान्यद्विप्रतिषिद्धं
विप्रतिपत्तिः कार्यमजं चेति तव ।
किं चान्यत्कार्यकारणयोरनन्यत्वे
जायमानाद्धि वै कार्यात्कारणमनन्यन्नित्यं ध्रुवं च ते कथं
भवेत् । न हि कुकुट्या एकदेशः
पच्यत एकदेशः प्रसवाय
कल्प्यते ॥ १२ ॥

यदि तुम्हें अजन्मा कारणसे कार्यकी अनन्यता इष्ट है तो [तुम्हारे मतमें] यह बात सिद्ध होती है कि कार्य भी अजन्मा है। किन्तु कार्य है और अजन्मा है यह तुम्हारे कथनमें एक दूसरा विरोध है। इसके सिवा, कार्य और कारणकी अनन्यताहोनेपर उत्पत्तिशील कार्यसे अभिन्न उसका कारण नित्य और निश्चल कैसे रह सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मुर्गीका एक अंश तो पकाया जाय और दूसरा सन्तानोत्पत्तिके योग्य बनाये रखा जाय।। १२।।

whiteen

किं चान्यत्— । इसके सिवा और भी— अजाद्धे जायते यस्य दृष्टान्तस्तस्य नास्ति वै। जाताच जायमानस्य न व्यवस्था प्रसज्यते॥ १३॥

जिसके मतमें अजन्मा वस्तुसे ही किसी कार्यकी उत्पत्ति होती है उसके पास निश्चय ही इसका कोई दृष्टान्त नहीं है। और यदि जात पदार्थसे ही कार्यकी उत्पत्ति मानी जाय तो अनवस्था उपस्थित हो जाती है।। १३।।

अजादनुत्पन्नाद्वस्तुनो जायते

जाताजातयोः

यस्य वादिनः कार्यं

उभयोरिप दृष्टान्तस्तस्य नास्ति

कारणत्वानुपपत्तिः वै, दृष्टान्ताभावे
ऽर्थादजान किंचिज्जायत इति

सिद्धं भवतीत्यर्थः । यदा

पुनर्जाताज्जायमानस्य वस्तुनः

अभ्युपगमः तद्प्यन्यस्मात्

जातात्तद्प्यन्यस्मादिति न

च्यवस्था प्रसज्यते । अनवस्थानं

स्यादित्यर्थः ॥ १३ ॥

जिस वादीके मतमें अज-अन-त्पन्न वस्तुसे कार्यकी उत्पत्ति होती है उसके पास निश्चय ही कोई दृष्टान्त नहीं है। अतः तात्पर्य यह हुआ कि दृष्टान्तका अभाव होनेके कारण यह बात स्वयं सिद्ध हो जाती है कि अज वस्तुसे किसीकी उत्पत्ति नहीं होती। और जब किसी जात-उत्पन्न होनेवाली वस्तुसे कार्यवर्गकी उत्पत्ति मानी जाती है तो वह भी किसी अन्य जात वस्तुसे उत्पन्न होनी चाहिये और वह किसी औरहीसे उत्पन्न होनी चाहिये-इस प्रकार कोई व्यवस्था ही नहीं रहती; अर्थात् अनवस्था उपस्थित हो जाती है।। १३।।

हेतु और फलके अन्योन्यकारणत्वमें दोष
"यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभृत्" | "जिस अवस्थामें इसकी दृष्टिमें
( वृ० उ० २ | ४ | १४ ) इति | सब आत्मा ही हो गया है" इस

श्रत्योक्त-द्वेताभावः

स्तमाश्रित्याह

श्रुतिने जो परमार्थतः द्वैतका अभाव बतलाया है, उसीके आश्रित करके कहते हैं-

हेतोरादिः फलं येषामादिहेंतुः फलस्य च । हेतोः फलस्य चानादिः कथं तैरुपवर्ण्यते ॥ १४॥ जिनके मतमें हेतुका कारण फल है और फलका कारण हेतु है वे

हेतु और फलके अनादित्वका प्रतिपादन कैसे करते हैं ? ॥ १४॥

हेतोर्धर्मादेरादिः कारणं येषां देहादिसंघातः फलं वादिनाम् । तथादिः कारणं हेतुर्धर्माधर्मादिः फलस्य च देहा-दिसंघातस्य।एवं हेत्फलयोरित-रेतरकार्यकारणत्वेनादिमच्यं व्रवद्भिरेवं हेतोः फलस्य चाना-दित्वं कथं तैरुपवर्ण्यते ? विप्रतिपिद्धमित्यर्थः । नित्यस्य कूटस्यात्मनो हेतु-फलात्मता सम्भवति ॥ १४ ॥

जिन वादियोंके मतमें अर्थात् धर्मादिका आदि-कारण देहादि संघातरूप फल है तथा देहादि संघातरूप फलका आदि-कारण धर्माधर्मादि हेत है %-इस प्रकार हेत और फलका एक-दूसरे-के कार्य-कारणरूपसे सकारणत्व बतलानेवाले उन लोगोंद्वारा हेत और फलका अनादित्व किस प्रकार प्रतिपादन किया जाता है ? अर्थात् उनका यह कथन सर्वथा विरुद्ध है। निस्य कूटस्थ आत्माकी हेतु-फलात्मकता तो किसी प्रकार भी सम्भव नहीं है ॥ १४॥

तैर्विरुद्धमभ्युपगम्यत | वे किस प्रकार विरुद्ध मतको इत्युच्यते-मानते हैं, सो बतलाया जाता है—

हेतोरादिः फलं येषामादिहेंतुः फलस्य च। तथा जनम भवेत्तेषां पुत्राजनम पितुर्यथा॥ १५।

<sup>\*</sup> अर्थात् जो धर्मादिको शरीरादिकी प्राप्तिका कारण और शरीरको धर्मादि-सम्पादनका कारण मानते हैं।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* जिनके मतमें हेतुका कारण फल है और फलका कारण हेतु है उनकी [मानी हुई ] उत्पत्ति ऐसी ही है जैसे पुत्रसे पिताका जन्म होना ॥ १५ ॥

हेतुजन्यादेव फलाद्वेतो-र्जनमाभ्यपगच्छतां तेषामीदशो विरोध उक्तो भवति यथा पुत्राज्जनम पितुः ॥ १५ ॥

हेतुसे उत्पन्न होनेवाले फलसे ही हेत्का जन्म माननेवाले उन लोगोंके मतमें ऐसा ही विरोध कहा जाता है जैसे पुत्रसे पिताका जन्म बतलानेमें ॥ १५॥

Sभ्युपगन्तुमिति चेन्मन्यसे— नहीं है तो—

यथोक्तो विरोधो न युक्तो- | यदि तुम ऐसा मानते हो कि उपर्युक्त विरोध मानना उचित

संभवे हेतुफलयोरेषितव्यः क्रमस्त्वया। युगपत्संभवे यस्मादसंबन्धो विषाणवत् ॥ १६॥

तुम्हें हेत और फलकी उत्पत्तिमें क्रम स्वीकार करना चाहिये, क्योंकि उनके साथ-साथ उत्पन्न होनेमें तो [ दायें-बायें ] सींगोंके समान परस्पर िकार्य-कारणकृप ] सम्बन्ध ही नहीं हो सकता ।। १६ ।।

संभवे हेतुफलयोरुत्पत्तौ क्रम एषितव्यस्त्वयान्वेष्टव्यो हेत्: प्वं पश्चात्फलं चेति। इतश्र युगपत्संभवे यस्माद्वेतुफलयोः कार्यकारणत्वेनासंबन्धः, यथा युगपत्संभवतोः सन्येतरगो-विषाणयोः ॥ १६ ॥

तुम्हें हेत् और फलकी उत्पत्तिमें क्रमं अर्थात् पहले हेत् होता है और फिर फल-इस प्रकार दोनोंका पौर्वापर्य खोजना चाहिये; क्योंकि जिस प्रकार गौके साथ-साथ उत्पन्न होनेवाले दायें और बायें सींगोंका परस्पर सम्बन्ध नहीं होता उसी प्रकार साथ-साथ उत्पन्न होनेपर तो हेतु और फलका परस्पर कार्य-कारण-रूपसे सम्बन्ध ही नहीं होगा ॥१६॥ कथमसंबन्धः ? इत्याह— | उनका किस प्रकार सम्बन्ध | नहीं होगा ? सो बतलाते हैं—

#### फलादुत्पद्यमानः सन्न ते हेतुः प्रसिध्यति । अप्रसिद्धः कथं हेतुः फलमुत्पाद्यिष्यति ॥ १७॥

तुम्हारे मतमें यदि हेतु फलसे उत्पन्न होता है तो वह [ हेतुरूपसे ] सिद्ध ही नहीं हो सकता; और असिद्ध हेतु फलको उत्पन्न कैसे करेगा ? ।।१७॥

जन्यात्स्वतोऽलब्धात्मकात्
फलादुत्पद्यमानः सञ्चाञाविषाणादेरिवासतो न हेतुः
प्रसिध्यति जन्म न लभते।
अलब्धात्मकोऽप्रसिद्धः सञ्चाञाविषाणादिकल्पस्तव कथं फलमुत्पादियप्यति ? न हीतरेतरापेक्षसिद्धचोः शशिवषाणकल्पयोः
कार्यकारणभावेन संबन्धः
कचिद् दृष्टः, अन्यथा वेत्यमिप्रायः ॥ १७ ॥

जन्य अर्थात् जो स्वतः प्राप्तः
नहीं है उस शश्रृष्ट्रक्त समान असत्
फलसे उत्पन्न होनेवाला होनेपर
तो हेतु ही सिद्ध नहीं होता
अर्थात् उसीका जन्म नहीं हो
सकता। इस प्रकार शश्रृष्ट्रक समान जिसकी स्वतः उपलिधः
नहीं है वह अप्रसिद्ध हेतु तुम्हारे
मतमें किस प्रकार फल उत्पन्न कर
देगा ? एक-दूसरेकी अपेक्षासे सिद्ध
होनेवाले तथा शश्रृष्ट्रक समान
सर्वथा असत् पदार्थांका कार्य-कारणभावसे अथवा किसी और प्रकार
कभी सम्बन्ध नहीं देखा गया-यह
इसका अभिप्राय है।। १७।।

यदि हेतोः फलारिसद्धिः फलिसिद्धिश्च हेतुतः। कतरत्पूर्वनिष्पन्नं यस्य सिद्धिरपेच्चया॥१८॥

[ तुम्हारे मतमें ] यदि फलसे हेतुकी सिद्धि होती है और हेतुसे फलकी सिद्धि होती है तो उनमें पहले कौन हुआ ? जिसकी अपेक्षासे कि दूसरेका आविर्माव माना जाय ? ।। १८ ।। \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* असंबन्धतादोषेणापोदितेऽपि हेतुफलयोः कार्यकारणभावे यदि हेतुफलयोरन्योन्यसिद्धिरभ्युप-गम्यत एव त्वया कतरत्पूर्व-निष्पःनं हेतुफलयोर्यस्य पश्चाद्धा-विनः सिद्धिः स्थात्पूर्वसिद्धच-पेक्षया तद् ब्रहीत्यर्थः ॥ १८ ॥

हेत और फलके कार्यकारण-भावका असम्बन्धतादोषसे निरा-करण कर दिया जानेपर भी यदि तुम हेतु और फलकी एक-दूसरेसे सिद्धि मानते ही हो तो इन हेत और फलमेंसे पहले कौन हुआ-सो वतलाओ; जिसकी पूर्वसिद्धिकी अपेक्षासे पीछे होनेवालेकी सिद्धि मानी जाय ?-यह इसका तात्पर्य ॥ ३१॥ व

अथैतन शक्यते वक्तुमिति | मन्यसे-

और यदि तुम ऐसा मानते हो कि यह नहीं बतलाया जा सकता

अशक्तिरपरिज्ञानं क्रमकोपोऽथ वा पुनः। एवं हि सर्वथा बुद्धेरजातिः परिदीपिता ॥ १६॥

यह अशक्ति (असामर्थ्ये) अज्ञान है, अथवा फिर तो इससे उपर्युक्त क्रमका भी विपर्यय हो जाता है वियोंकि इनके पूर्वापरत्वका ज्ञान न होनेसे इनमें जो पूर्ववर्ती है वह कारण है और पीछे होनेवाला कार्य है ऐसा कोई नियम भी नहीं रह सकता । इस प्रकार उन बुद्धिमानोंने सर्वथा अजातिको ही प्रकाशित किया है।। १९।।

सेयमशक्तिरपरिज्ञानं तत्त्वा-विवेको मृढतेत्यर्थः। अथ वा योऽयं त्वयोक्तः क्रमो हेतोः फलस सिद्धिः फलाच हेतोः सिद्धिरितीतरेतरानन्तर्यलक्षण-त्तस्य कोपो विपर्यासो ऽन्यथाभावः

यह अशक्ति [तुम्हारा ] अपरि-ज्ञान-तत्त्वका अविवेक अर्थात् मृदता ही है। अथवा तुमने जो एक-दूसरेका पौर्वापर्यरूप यह क्रम बतलाया है कि हेत्से फलकी सिद्धि होती है और फलसे हेत्की, उसका कोप-विपर्यास अर्थात् अन्यथाभाव

\*\*\*\*\*\*

स्यादित्यभिप्रायः। एवं हेतुफलयोः कार्यकारणभावातुपपत्तरजातिः सर्वस्थानुत्पत्तिः
परिदीपिता प्रकाशितान्योन्यपक्षदोषं ब्रुवद्भिर्वादिभिर्वद्धैः
पण्डितैरित्यर्थः॥ १६॥

हो जायगा-ऐसा इसका अभिप्राय है। इस प्रकार हेतु और फलका कार्यकारणभाव असम्भव होनेके कारण एक-दूसरेके पक्षका दोष बतलानेवाले प्रतिपक्षी बुद्धिमानों अर्थात् पण्डितोंने सबकी अजाति— अनुत्पत्ति ही प्रकाशित की है।।१९॥

ननु हेतुफलयोः कार्यकारणभाव इत्यस्माभिरुक्तं शब्दमात्रमाश्रित्यच्छलमिदं त्वयोक्तं
पुत्राज्जनम पितुर्यथा, विषाणचचासंबन्ध इत्यादि। न
स्यस्माभिरसिद्धाद्धेतोः फलसिद्धिरसिद्धाद्वा फलाद्धेतुसिद्धिरभ्युपगता। किं तर्हि १ बीजाङ्करचत्कार्यकारणभावोऽभ्युपगम्यत
इति।

अत्रोच्यते--

पूर्व०-हमने जो कहा कि हेतु और फलका परस्पर कार्य-कारणभाव है, सो तुमने हमारे शब्दमात्रको पकड़कर छलपूर्वक ऐसा कह दिया कि 'जैसे पुत्रसे पिताका जन्म होना है' '[दायें-बायें] सींगोंके समान [उनका परस्पर] सम्बन्ध ही नहीं हो सकता' इत्यादि। हमने असिद्ध हेतुसे फलकी अथवा असिद्ध फलसे हेतुकी सिद्धि कभी नहीं मानी। तो फिर क्या माना है १ हम तो बीज और अङ्करके समान केवल उनका कार्य-कारणभाव मानते हैं।

सिद्धान्ती-इसपर हमें यह कहना है कि—

वीजाङ्कुराख्यो दृष्टान्तः सदा साध्यसमो हि सः।
न हि साध्यसमो हेतुः सिद्धौ साध्यस्य युज्यते ॥२०॥
बीजाङ्कुर नामका जो दृष्टान्त है वह तो सदा साध्यके ही समान
है। और जो हेतु साध्यके ही सदश होता है वह साध्यकी सिद्धिमें
उपयोगी नहीं होता॥ २०॥

बीजाङ्कराख्यो दृष्टान्तो यः स साध्ये तुल्यो बीजाङ्क्ररदृष्टान्तस्य ममेत्यभिप्रायः। साध्यसमत्वम् ननु प्रत्यक्षः कार्यकारणभावो वीजाङ्कर-योरनादिः ? न, पूर्वस्य पूर्वस्या-परवदादिभन्वाभ्युपगमात् । यथेदानीम्रुत्पन्नोऽपरोऽङ्करो बीजा-दादिमान्बीजं चापरमन्यस्माद-हुरादिति क्रमेणोत्पन्नत्वा-दादिमत्। एवं पूर्वः पूर्वोऽङ्करो बीजं च पूर्वं पूर्वमादिमदेवेति प्रत्येकं सर्वस्य बीजाङ्करजात-स्यादिमन्बात्कस्यचिद्प्यनादि-त्वानुपपत्तिः। एवं हेतुफलानाम्। अथ बीजाङ्करसन्ततेरनादि-बीजाङ्कर-संतितिनिरासः एकत्वानुपपत्तः । न रेकेण बीजाङ्करसन्ततिनीमैका-भ्युपगम्यते हेतुफलसन्ततिर्वा

तदनादित्ववादिभिः तस्मातस्तकं

बीजाङ्कर नामका जो दृष्टान्त है वह तो साध्यके ही समान है-ऐसा मेरा अभिप्राय है। यदि कहो कि वीज और अङ्करका कार्य-कारणभाव तो प्रत्यक्ष ही अनादि है, तो ऐसी बात नहीं है क्योंकि उनमेंसे पूर्व-पूर्व [अङ्करऔर फल]को परवर्तियों के समान आदिमान माना गया है। जिस प्रकार इस समय बीजसे उत्पन्न हुआ दूसरा अङ्कर आदिमान् है उसी प्रकार क्रमशः दूसरे अङ्करसे उत्पन्न हुआ दूसरा बीज भी अदिमान् है। इस प्रकार पूर्व-पूर्व अङ्कर और पूर्व-पूर्व बीज आदिमान् ही है। अतः सम्पूर्ण बीजाङ्करवर्गका प्रत्येक बीज और अङ्कर आदिमान् होनेके कारण किसीका भी अनादि होना अंसम्भव है। यही न्याय हेतु और फलके विषयमें भी समझना चाहिये। यदि कहो कि बीजाङ्करपरम्परा तो अनादि हो ही सकती है; तो ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि उसका एकत्व नहीं माना गया। हेतु-फलका अनादित्व प्रतिपादन करनेवालोंने बीज और अङ्करसे भिन्न बीजाङ्करपरम्परा अथवा हेतु-फलपरम्परा नामका कोई एक स्वतन्त्र पदार्थ नहीं माना । अतः

\*\*\*\*\*

फलस्य चानादिः कथं तैरुपवर्ण्यत इति । तथा चान्य-द्प्यनुपपत्तें च्छलमित्यभिप्रायः। न च लोके साध्यसमो हेतुः साध्यसिद्धौ सिद्धिनिमित्तं प्रयुज्यते प्रमाणकुश्रुत्रेरित्यर्थः । हेतुरिति दृष्टान्तोऽत्राभिप्रेतः, गमकत्वात् । प्रकृतो हि दृष्टान्तो न हेतुरिति ॥ २०॥

'वे लोग हेतु और फलका अनादित्व किस प्रकार प्रतिपादन करते हैं यह कथन बहुत ठीक है। इसके सिवा अनुपपत्ति होनेके कारण भी हमारा कथन छल नहीं है-ऐसा इसका तात्पर्य है। अभिप्राय यह है कि लोकमें प्रमाणकुशल पुरुषोंद्वारा साध्यकी सिद्धिके लिये साध्यके ही सदृश हेतुका प्रयोग नहीं किया जाता।यहाँ 'हेतु' शब्दका अभिप्राय दृष्टान्त है, क्योंकि वह उसीका ज्ञापक है; यहाँ दृष्टान्तका ही प्रक-रण भी है-हेतुका नहीं ।। २०।।

अजातवाद निरूपण

कथं बुद्धेरजातिः परिदीपिते- |

त्याह—

पण्डितोंने अजातिको ही किस प्रकार प्रकाशित किया है ? इसपर

पूर्वापरापरिज्ञानमजातेः परिदीपकम् । जायमानाद्धि वै धर्मात्कथं पूर्वं न गृह्यते ॥ २१ ॥

[ हेतु और फलके ] पौर्वापर्यका जो अज्ञान है वह अनुत्पत्तिका ही प्रकाशक है, क्योंकि यदि कार्य [सचमुच] उत्पन्न हुआ होता तो उसका कारण क्यों न प्रहण किया जाता ।। १२%।

यदेतद्भेतुफलयोः पूर्वापरापरि-। यह जो हेतु और फलके पौर्वा-ज्ञानं तच्चैतद्जातेः परिदीपकम-परिदीपक अर्थात् ज्ञापक है। यदि वबोधकमित्यर्थः । जायमानो हि कार्य उत्पन्न होता प्रहण किया चेद्धमों गृह्यते, कथं तस्मात्पूर्वं कारणं न गृह्यते । अवश्यं हि जायमानस्य ग्रहीत्रा तज्जनकं ग्रहीतव्यम् । जन्यजनकयोः संबन्धस्यानपेतत्वात् । तस्माद-जातिपरिदीपकं तदित्यर्थः ॥२१॥

जाता है। तो उससे पूर्ववर्ती कारण क्यों नहीं प्रहण किया जाता? उत्पन्न होनेवाली वस्तुको प्रहण करनेवाले पुरुषद्वारा उसकी उत्पत्ति-का कारण भी अवदय ही प्रहण किया जाना चाहिये, क्योंकि जन्य और जनक पदार्थोंका सम्बन्ध अनिवार्य है। इसलिये तात्पर्य यह है कि यह अजातिका ही प्रकाशक है। २१।।

सदसदादिवादोंकी अनुपपत्ति

इतश्च न जायते किंचित्, इसिलिये भी कोई वस्तु उत्पन्न नहीं यज्जायमानं वस्तु— होती क्योंकि उत्पन्न होनेवाली वस्तु—

स्वतो वा परतो वापि न किंचिद्रस्तु जायते । सद्सत्सद्सद्वापि न किंचिद्रस्तु जायते ॥ २२ ॥

स्वतः अथवा परतः [किसी भी प्रकार ] कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती; क्योंकि सत्, असत् अथवा सदसत् ऐसी कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं होती।। २२।।

स्वतः परत उभयतो वा
सदसत्सदसद्धा न जायते न
तस्य केनचिद्पि प्रकारेण जन्म
संभवति । न तावतस्वयमेवापरिनिष्पन्नातस्वतः स्वरूपातस्वयमेव
जायते यथा घटस्तस्मादेव घटात्।
नापि परतोऽन्यस्मादन्यो यथा

अपनेसे, दूसरेसे अथवा दोनोंही से सत्, असत् अथवा सदसद्रूपसे उत्पन्न नहीं होती—िकसी भी प्रकार उसका जन्म होना सम्भव नहीं है। जिस प्रकार घड़ा उसी घड़ेसे उत्पन्न नहीं हो सकता उसी प्रकार कोई भी वस्तु स्वयं अपने अपरिनिष्पन्न (पूर्णतया तैयार न हुए) स्वरूपसे स्वतः ही उत्पन्न नहीं हो सकती। और न किसी अन्यसे ही अन्यकी

तथा घटात्पटः पटात्पटान्तरम् । विरोधातः नोभयतः, यथा घटः पटो वा न जायते। न्तु मृदो घटो जायते पितुश्र पुत्रः । सत्यम्, अस्ति जायत इति प्रत्ययः शब्दश्च मुढानाम्। तावेव शब्दप्रत्ययौ विवेकिभिः परीक्ष्येते किं सत्यमेव मृपेति। यावता परीक्ष्यमाणे शब्दप्रत्ययविषयं वस्त प्रतादिलक्षणं शब्दमात्रमेव तत् । "वाचारमभणम्" (छा॰ उ॰ ६।१।४) इति श्रुतेः। सचन जायते सत्त्वानमृतिपत्रा-

दिवत् । यद्यसत्तथापि न जायते-

sसन्वादेव शशविषाणादिवत् ।

उत्पत्ति हो सकती हैं; जैसे घटसे पटकी अथवा .पटसे पटान्तरकी। तथा इसीतरह विरोध होनेके कारण दोनोंसे भी किसीकी उत्पत्ति नहीं हो सकती; जिस प्रकार कि घट और पट दोनोंसे घट या पट कोई उत्पन्न नहीं हो सकता।

यदि कहो कि मिट्टीसे घड़ा उत्पन्न होता है और पितासे पुत्रका जन्म होता है तो, ठीक है, परन्त 'उत्पन्न होता है' ऐसा शब्द और उसकी प्रतीति मूर्खोंको ही हुआ करती है। विवेकी छोग तो उन शब्द और प्रतीतिकी-वे सत्य हैं अथवा मिथ्या-इस प्रकार परीक्षा किया करते हैं। किन्तु परीक्षा की जानेपर तो शब्द और उसकी प्रतीतिकी विषयभूत घट अथवा पुत्रादिरूप वस्तु केवल शब्दम।त्रही है; जैसा कि "वाचारम्भणम्" इत्यादि श्रतिसे प्रमाणित होता है। यदि वस्तु सत् (विद्यमान) है तो मृत्तिका और पिता आदिके

याद वस्तु सत् (।वधमान) है तो मृत्तिका और पिता आदिके समान सत् होनेके कारण ही उत्पन्न नहीं हो सकती। यदि असत् है, तो भी शशश्क्रादिके समान असत् होनेके कारण ही उत्पन्न नहीं हो सकती। और यदि सदसत् है तो

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* सदसत्तथापि न जायते विरुद्धस्यैकस्यासंभवात्। न किंचिद्रस्तु जायत इति सिद्धम्। येषां प्रनर्जनिरेव जायत इति क्रियाकारकफलैकत्वम् अभ्युपगम्यते क्षणिकत्वं ते दूरत एव न्यायापेताः । इदमित्थमित्यव-धारणक्षणान्तरानवस्थानादननु-भृतस्य स्मृत्यनुपपत्तेश्व ॥ २२ ॥

भी उत्पन्न नहीं हो सकती; क्योंकि एक ही वस्तु विरुद्ध स्वभाववाली होनी असम्भव है। अतः यही सिद्ध हुआ कि कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं होती।

इसके विपरीत जिन (बौद्धों) के मतमें जन्मक्रियाका ही जन्म होता है-इस प्रकार जो क्रिया, कारक और फलकी एकता तथा वस्तुका क्षणिकत्व स्वीकार करते हैं वे तो बिल्कुल ही युक्तिशून्य हैं; क्योंकि 'यह ऐसा है' इस प्रकार निश्चय करनेके क्षणसे दूसरे ही क्षणमें स्थिति न रहनेके कारण [पदार्थका अनुभव नहीं हो सकता ]; और बिना अनुभव हुए पदार्थकी स्मृति होना असम्भव है।। २२।।

हेतु-फलका अनादित्व उनकी अनुत्पत्तिका सूचक है

किं च हेतुफलयोरनादित्वम- | भ्युपगच्छता त्वया बलाद्वेतुफल-स्यात तत्कथम् ?

यह नहीं, हेतु और फलका अनादित्व स्वीकार करनेवाले तुम्हारे द्वारा तो बलात्कारसे हेतु और फलकी अनुत्पत्ति ही स्वीकार कर ली गयी है। सो किस प्रकार ?-

हेतुर्न जायतेऽनादेः फलं चापि स्वभावतः। अ।दिन विद्यते यस्य तस्य ह्यादिन विद्यते ॥ २३॥

अनादि फलसे कोई हेतु उत्पन्न नहीं हो सकता और इसी प्रकार स्वभावसे ही [अनादि हेतुसे ] फलकी भी उत्पत्ति नहीं हो सकती,

मा० उ० १४-

\*\*\*\*\*\* होता उसका आदि (कारण) नहीं होता उसका आदि

(जन्म) भी नहीं होता ॥ २३ ॥ अनादेरादिरहितात्फलाद्धेतुर्न

जायते । न ह्यनुत्पन्नादनादेः फलाद्धेतोर्जन्मेष्यते त्वया । फलं चादिरहितादनादेहेंतोरजात्स्व-

भावत एव निर्निमित्तं जायत

इति नाभ्युपगम्यते ।

तसादनादित्वमभ्युपगच्छता त्वया हेतुफलयोरजनमैवाभ्युप-गम्यते। यसादादिः कारणं न विद्यते यस्य लोके तस्य ह्यादिः पूर्वोक्ता जातिर्न विद्यते। कारण-वत एव ह्यादिरभ्युपगम्यते नाकारणवतः।। २३।। अनादि अर्थात् आदिरहित फल-से हेतु उत्पन्न नहीं होता। जिसकी कभी उत्पत्ति नहीं हुई ऐसे अनादि फलसे तो तुम हेतुका जन्म मानते ही नहीं हो; और न ऐसा ही मानते हो कि अनादि—आदिरहित अर्थात् अजन्मा हेतुसे बिना किसी निमित्तके स्वभावतः ही फलकी उत्पत्ति हो जाती है।

अतः हेतु और फलका अनादित्व माननेवाले तुम्हारे द्वारा उनकी अनुत्पत्ति ही स्वीकार कर ली जाती है, क्योंकि लोकमें जिस वस्तुका आदि-कारण नहीं होता उसका आदि अर्थात् पूर्वोक्त जन्म भी नहीं होता। जिसका कोई कारण होता है उसीका जन्म भी माना जाता है; कारणरहित पदार्थका नहीं।। २३।।

बाह्यार्थवाद-निरूपण

उक्तस्यैवार्थस्य दृढीकरण-चिकीर्षया पुनराक्षिपति— पूर्वोक्त अर्थको ही पुष्ट करनेकी इच्छासे फिर दोष प्रदर्शित करते हैं-

प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वमन्यथा इयनाशतः। संक्लेशस्योपळब्धेश्च परतन्त्रास्तिता मता॥ २४॥

प्रज्ञप्ति (शब्दस्पर्शादि ज्ञान) को सनिमित्त (बाह्यविषययुक्त)
मानना चाहिये; नहीं तो [शब्दस्पर्शादि ] द्वैतका नाश हो जायगा।

\*\*\*\*\*\*

इसके सिवा [ अग्निदाह आदि ] क्लेशकी :उपलिधिसे भी अन्य मता-वलिम्बयोंके शास्त्रद्वारा प्रतिपादित द्वैतकी सत्ता मानी गयी है।। २४।।

प्रज्ञानं प्रज्ञप्तिः शब्दादि-प्रतीतिस्तस्याः सनिमित्तत्वमुः निमित्तं कारणं विषय इत्ये-तत्सनिमित्तत्त्वं सविषयत्वं खात्मव्यतिरिक्तविषयतेत्येतत प्रतिजानीमहे। न हि निर्विषया प्रज्ञिप्तः शब्दादिप्रतीतिः स्यात . तस्याः सनिमित्तत्वात् । अन्यथा निर्विषयत्वे शब्दस्पर्शनीलपीत-लोहितादिप्रत्ययवैचित्र्यस्य द्वयस्य नाशतो नाशोऽभावः प्रसज्येते-त्यर्थः । न च प्रत्ययवैचित्र्यस्य द्रयस्याभावोऽस्ति प्रत्यक्षत्वात् । अतः प्रत्ययवैचित्र्यस्य द्वयस्य दर्शनात्, परेषां तन्त्रं परतन्त्र-मिखन्यशास्त्रम्, तस्य परतन्त्रस्य परतन्त्राश्रयस्य बाह्यार्थस्य ज्ञान-व्यतिरिक्तस्यास्तिता मताभिष्रेता। न हि प्रज्ञप्तेः प्रकाशमात्रख-रूपाया नीलपीतादिबाह्यालम्बन-

प्रज्ञान अर्थात् शब्दादि-प्रतीति-का नाम प्रज्ञप्ति है वह सनिमित्त है। निमित्त-कारण अर्थात् विषय-को कहते हैं; अतः सनिमित्त-सविषय यानी अपनेसे अतिरिक्त विषयके सहित है-ऐसी हम [उसके विषयमें] प्रतिज्ञा करते हैं। [अर्थात् हमारा कथन है कि ] प्रज्ञप्ति यानी शब्दादि-प्रतीति निर्विषया नहीं हो सकती, क्योंकि वह सनिमित्ता है। अन्यथा उसे निर्विषय माननेपर तो शब्द, स्पर्श एवं नील, पीत और लोहित आदि प्रतीतिकी विचित्रता-रूप द्वैतका नाश हो अर्थात् उसके नाश यानी अभावका प्रसंग उपस्थित हो जायगा और प्रत्यक्ष-सिद्ध होनेके कारण प्रत्यय-वैचित्रयरूप द्वैतका अभाव है नहीं। प्रत्ययवैचित्रयरूप द्वैतकी अतः उपलब्धिसे, परतन्त्र यानी दूसरोंके उन परकीय तन्त्रोंका शास्त्रः अर्थात् परकीय तन्त्रोंके आश्रित जो प्रज्ञानके अतिरिक्त अन्य बाह्य पदार्थ हैं उनका अस्तित्व भी स्वीकार किया गया है।

केवल प्रकाशमात्रस्वरूपा प्रज्ञप्ति-की यह विचित्रता नील-पीतादि वैचित्र्यमन्तरेण स्वभावभेदेनैव वैचित्र्यं संभवति । स्फटिकस्येव नीलाद्युपाध्याश्रयैर्विना वैचित्र्यं न घटत इत्यभिप्रायः ।

इतश्च परतन्त्राश्रयस्य बाह्यार्थ-स्य ज्ञानच्यतिरिक्तस्यास्तिता। संक्लेशनं संक्षेशो दुःखिमस्पर्थः। उपलभ्यते ह्यग्निदाहादिनिमित्तं दुःखम्।यद्यग्न्यादिवाह्यं दाहादि-निमित्तं विज्ञानच्यतिरिक्तं न स्यात्ततो दाहादिदुःखं नोप-लभ्यते। उपलभ्यते तु। अतस्तेन मन्यामहेऽस्ति बाह्योऽर्थं इति। न हि विज्ञानमात्रे संक्षेशो युक्तः, धन्यत्रादर्शनादित्यभिप्रायः।२४।

बाह्य आलम्बनोंकी विचित्रताके सिवा केवल स्वभावभेदसे ही होनी सम्भव नहीं है। तात्पर्य यह है कि स्फटिकके समान, नील-पीतादि उपाधियोंको आश्रय किये बिना, यह विचित्रता नहीं हो सकती।

इसके सिवा इसिछये भी दूसरों-के शास्त्रोंके आश्रित ज्ञानव्यतिरिक्त बाह्य पदार्थींका अस्तित्व स्वीकार किया गया है कि अग्निदाहादिके कारणसे होनेवाला संक्लेश यानी दुःख उपलब्ध होता है। संक्लेशका अर्थ संक्लेशन अर्थात् दुःख है। यदि विज्ञानसे अतिरिक्त दाहादिका निमित्तभूत अग्नि आदि कोई बाह्य पदार्थ न होता तो दाहादिजनित दुःख उपलब्ध नहीं होना चाहिये था। किन्तु उपलब्ध होता ही है; इससे इम मानते हैं कि बाह्य पदार्थ अवश्य है। अभिप्राय यह है कि केवल विज्ञानमात्रमें क्लेश होना सम्भव नहीं है, क्योंकि अन्यत्र ऐसा नहीं देखा गया ।। २४ ।।

विज्ञानवादिकर्तृक बाह्यार्थवादनिषेध

अत्रोच्यते— | इसविषयमें हमारा कथन है कि— प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वमिष्यते युक्तिद्र्यानात् । निमित्तस्यानिमित्तत्वमिष्यते भृतद्र्यानात् ॥ २५॥ \*\*\*\*\*\*\*\*\*

पूर्वीक्त युक्तिके अनुसार तुम प्रज्ञप्तिका सविषयत्व स्वीकार करते हो । परन्तु तत्त्वदृष्टिसे हम उस विषयका अविषयत्व मानते हैं ॥ २५॥

बाढमेवं प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वं द्वयसंक्लेशोपलब्धियुक्तिदर्शना-दिष्यते त्वया । स्थिरीभव तावक्वं युक्तिदर्शनं वस्तुनस्तथा-त्वाभ्युपगमे कारणमित्यत्र ।

ब्रहि किं तत इति।

उच्यते । निमित्तस्य प्रज्ञ-प्त्यालम्बनाभिमतस्य घटादेर-निमित्तत्वमनालम्बनत्वं वैचित्र्या-हेतुत्विमिष्यतेऽस्माभिः । कथम् ? भ्तदर्शनात्परमार्थदर्शनादित्ये-तत् । न हि घटो यथाभूतमृद्ध्य-दर्शने सति तद्व्यतिरेकेणास्ति, यथाक्वान्महिषः घटो वा तन्तु-व्यतिरेकेण, तन्तवधांशुव्यति-रेकेणेत्येवसुत्तरोत्तरभृतदर्शन आ शब्दप्रत्ययनिरोधान्नैव निमित्त-स्रुपलभामह इत्यर्थः । ठीक है, इस प्रकार दुःखमय दैतकी उपलब्धिरूप युक्तिके अनुसार तुम प्रज्ञप्तिका सविषयत्व स्वीकार करते हो; परन्तु 'युक्तिदर्शन वस्तुकी यथार्थताके ज्ञानमें कारण है'—अपने इस सिद्धान्तमें तुम स्थिर हो जाओ।

वाह्यार्थवादी-किहये, उससे क्या आपत्ति होती है ?

विज्ञानवादी-हमारा कथन है कि प्रज्ञप्तिके आश्रयरूपसे स्वीकार किये हुए घटादि विषयका हम अविषयत्व-प्रतीतिका अनाश्रयत्व अर्थात विचित्रताका अहेतुत्व मानते हैं। कैसे मानते हैं ? भूतदृष्टिसे अर्थात परमार्थदृष्टिसे । जिस प्रकार अश्वसे महिष पृथक है, उस प्रकार मृत्तिकाके यथार्थ स्वरूपका ज्ञान होनेपर, घट उससे पृथक् सिद्ध नहीं होता। इसी प्रकार तन्त्रसे पृथक पट और अंग्रसे पृथक तन्त्र भी सिद्ध नहीं होते। तात्पर्य यह है कि इसी तरह उत्तरोत्तर यथार्थ तत्त्वको देखते-देखते शब्द-प्रतीतिका निरोध हो जानेपर हम कोई भी विषय नहीं देखते।

वाभूतद्शेनाद्धाद्यार्थ-स्यानिमित्तत्वमिष्यते, रज्ज्वा-दाविव सर्पादेरित्यर्थः । भ्रान्ति-दर्शनविषयत्वाच निमित्तस्था-निमित्तत्वं भवेत्। तदभावे-डभावात न हि सुषुप्तसमाहित-भ्रान्तिदर्शनाभाव मुक्तानां वाद्योऽर्थ आत्मव्यतिरिक्तो उपलभ्यते। न ह्युन्मत्तावगतं वस्त्वनुन्मत्तरिप तथाभृतं गम्यते । एतेन द्वयदर्शनं संक्लेशोपलब्धिश्र प्रत्युक्ता ॥ २५ ॥

अथवा [यों समझो कि] जिस प्रकार रज्जु आदिमें आरोपित सर्पादि वस्तुतः प्रतीतिके आलम्बन नहीं हैं उसी प्रकार अभूतदर्शनके कारण हम बाह्यार्थींको प्रतीतिका आलम्बन नहीं मानते । भ्रान्तिदृष्टिके विषय होनेके कारण इन निमित्तोंका अनिमित्तत्व है, क्योंकि उसका अभाव होनेपर इनकी भी उपलब्धि नहीं होती। सोये हुए, समाधिस्थ और मुक्त पुरुषोंको, उनकी भ्रान्ति-दृष्टिका अभावहो जानेपर, आत्मासे अतिरिक्त किसी वाह्य पदार्थकी उपलब्धि नहीं होती। उन्मत्त पुरुष-को दिखायी देनेवाली वस्त उन्माद-शून्य मनुष्यको भी यथार्थ नहीं जान पड़ती। इस कथनसे द्वैतदर्शन और क्लेशकी उपलव्धि दोनोंहीका निरा-करण किया गया है।। २५।।

यसानास्ति बाह्यं निमित्तमतः-क्योंकि बाह्य विषय है ही नहीं,

चित्तं न संस्पृशत्यर्थं नार्थाभासं तथैव च। अभूतो हि यतश्चार्थो नार्थाभासस्ततः पृथक् ॥२६॥

चित्त किसी पदार्थका स्पर्श नहीं करता और इसी प्रकार न किसी अर्थाभासका ही ग्रहण करता है। क्योंकि पदार्थ है ही नहीं इसिछिये पदार्थाभास भी उस चित्तसे पृथक् नहीं है।। २६।।

स्पृशत्यर्थं बाह्या-लम्बनविषयम्, नाप्यथीभासं चित्तत्वात्ख्यनचित्तवत्। अभूतो हि जागरितेऽपि खप्नार्थवदेव वाद्यः शब्दाद्यथीं यत उक्तहेत-त्वाच्च । नाप्यर्थामासश्चिता-त्पृथिकचत्तमेव हि घटाद्यर्थवदव-भासते यथा खप्ने ॥ २६ ॥

चित्त, चित्त होनेके कारण ही खप्नचित्तके समान, बाह्य आलम्बन-के विषयभूत किसी पदार्थको स्पर्श नहीं करता और न अर्थाभासको ही प्रहण करता है, क्योंकि उपर्युक्त हेत्रसे ही खप्नगत पदार्थीं के समान जागरित अवस्थामें भी शब्दादि बाह्य पदार्थ हैं नहीं, और न चित्त-से पृथक अर्थाभास ही है। घटादि पदार्थींके समान चित्त ही भासता है, जैसा कि वह खप्नमें भासा करता है।। २६॥

विपर्यासस्तर्द्धसति घटादौ घटाद्याभासता चित्तस्य। तथा च सत्यविपर्यासः क्रचि-द्वक्तव्य इति । अत्रोच्यते—

घटादिके न होनेपर भी चित्त-को घटादिकी प्रतीति होना-यह तो विपरीत ज्ञान है। ऐसी अवस्था-में अविपरीत (सम्यक्) ज्ञान कब होगा ? यह बतलाना चाहिये। इसपर कहते हैं-

निमित्तं न सदा चित्तं संस्पृशत्यध्वसु त्रिषु । अनिमित्तो विपयीसः कथं तस्य भविष्यति॥ २७॥

[ भूत, भविष्यत् और वर्तमान ] तीनों अवस्थाओंमें चित्त कभी किसी विषयको स्पर्श नहीं करता। फिर उसे बिना निमित्तके ही विपरीत ज्ञान कैसे हो सकता है ? ।। २७ ।।

निमित्तं विषयमतीतानागत-वर्तमानाध्वस त्रिष्वपि सदा चित्तं न स्पृशेदेव हि । यदि हि । कभी निमित्त यानी विषयको स्पर्श

अतीत, अनागत और वर्तमान-इन तीनों ही अवस्थाओं में चित्त किचित् संस्पृशेत् सोऽविपर्यासः
परमार्थ इति । अतस्तदपेक्षयासित घटे घटाद्याभासता विपर्यासः
स्यान तु तदस्ति कदाचिदिष
चित्तस्यार्थसंस्पर्शनम् । तस्मादनिमित्तो विपर्यासः कथं तस्य
चित्तस्य भविष्यतिः न कथंचिद्धिपर्यासोऽस्तीत्यभिन्नायः । अयमेव
हि स्वभावश्चित्तस्य यदुतास्ति
निमित्ते घटादौ तद्धदवभासनम् २७

नहीं करता। यदि वह कभी उसे स्पर्श करता तो 'वह अविपर्यास अर्थात् परमार्थ है' ऐसा माना जाता। अतः उसकी अपेक्षासे ही घटके न होनेपर भी घटका प्रतीत होना विपर्यास कहलाता। किन्तु चित्तका पदार्थके साथ कभी स्पर्श है ही नहीं। अतः बिना निमित्तके ही उस चित्तको विपरीत ज्ञान कैसे हो सकता है? तात्पर्य यह है कि उसे किसी प्रकार विपरीत ज्ञान है ही नहीं। चित्तका यही स्वभाव है कि घटादि निमित्तके न होनेपर भी उनकी प्रतीति होती रहे।। २७।।

一つ茶の

#### विज्ञानवादका खण्डन

प्रज्ञप्तेः सिनिमित्तत्विमित्याद्येतदन्तं विज्ञानवादिनो बौद्धस्य
वचनं बाह्यार्थवादिपक्षप्रतिषेधपरमाचार्येणानुमोदितम् । तदेव
हेतुं कृत्वा तत्पक्षप्रतिषेधाय
तदिदम्रच्यते—

'प्रज्ञप्तेः सिनिमित्तत्वम्' इस (पचीसवें) स्रोकसे छेकर यहाँतक आचार्यने विज्ञानवादी बौद्धके बाह्यार्थवादीके पक्षका प्रतिषेध करनेवाछे वचनका अनुमोदन किया। अब उसीको हेतु बनाकर उसीके पक्षका प्रतिषेध करनेके छिये इस प्रकार कहा जाता है—

तस्मान्न जायते चित्तं चित्तदृश्यं न जायते । तस्य पश्यन्ति ये जातिं खे वै पश्यन्ति ते पद्म्॥ २८॥

इसिलिये चित्त भी उत्पन्न नहीं होता और न चित्तका ह्र यही उत्पन्न होता है। जो लोग उसका जन्म देखते हैं वे निश्चय ही आकाशमें [पक्षी आदिके] चरण (चरण-चिह्न) देखते हैं।। २८।। \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* यस्मादसत्येव घटादौ घटाद्या-भासता चित्तस्य विज्ञानवादिना-भ्युपगता तदनुमोदित-तम् अस्माभिरपि भूतदर्शनात्, तस्मात्तसापि चित्तस जायमाना-चभासतासत्येव जन्मनि युक्ता भवितुमित्यतो न जायते चित्तम यथा चित्तदृश्यं न जायते।

अतस्तस्य चित्तस्य ये जाति पश्यन्ति विज्ञानवादिनः क्षणि-कत्वदुः खित्वशून्यत्वानात्मत्वादि च, तेनैव चित्तेन चित्तसह्यं द्रव्हमशक्यं पश्यन्तः खे वै पश्यन्ति ते पदं पक्ष्यादीनाम् । अत इतरेभ्योऽपि द्वैतिभ्यो-**उत्यन्तसाहसिका इत्यर्थः ये**ऽपि श्रून्यवादिनः पश्यन्त एव सर्वश्र्न्यतां खद्रशनसापि श्चन्यतां प्रतिजानते ते ततोऽपि साहिंसिकतराः खं मुष्टिनापि जिघृक्षन्ति ॥ २८ ॥

क्योंकि विज्ञानवादीने घटादिके न होनेपर भी चित्तको घटादिकी प्रतीति होनी स्वीकार की है और यथार्थदृष्टि होनेके कारण उसका हमने भी अनुमोदन किया है, इसिलये उसकी मानी हुई चित्तकी उत्पत्तिकी प्रतीति भी उसकी उत्पत्ति-के अभावमें ही होनी सम्भव है। अतः जिस प्रकार चित्तके दृश्यका जन्म नहीं होता उसी प्रकार चित्त-की भी उत्पत्ति नहीं होती।

इसलिये जो विज्ञानवादी उस चित्तकी उत्पत्ति तथा उसके क्षणिकत्व, दुःखित्व, शून्यत्व एवं अनात्मत्व आदि देखते हैं-उस चित्तसे ही, जिसका देखना सर्वथा असम्भव है ऐसे चित्तके स्वरूपको देखनेवाले वे निश्चय ही आकाशमें पक्षी आदिके चरण देखते हैं। अतः तात्पर्य यह है कि वे अन्य द्वैत-वादियोंकी अपेक्षा भी अधिक साहसी हैं और जो शून्यवादी सबकी ग्रन्यता देखते हुए अपने दर्शनकी भी शुन्यताकी प्रतिज्ञा करते हैं वे तो उनसे भी बढ़कर साहसी हैं-वे आकाशको मुद्वीसे ही पकड़ना चाहते हैं ॥ २८॥

### उपक्रमका उपसंहार

उक्तेहें तुभिरजमेकं ब्रह्मेति सिद्धं यत्पुनरादौ प्रतिज्ञातं तत्फलोपसंहाराथें डियं श्लोकः—

पूर्वोक्त हेतुओंसे यह सिद्ध हुआ कि एक अजन्मा ब्रह्म ही है। अब, पहले जिसकी प्रतिज्ञा की है उसके फलका उपसंहार करनेके लिये यह इलोक है—

# अजातं जायते यस्माद्जातिः प्रकृतिस्ततः। प्रकृतेरन्यथाभावो न कथंचिद्भविष्यति॥ २६॥

क्योंकि अजन्मा [चित्त] का ही जन्म होता है इसिलये अजाति ही उसका स्वभाव है; और स्वभावकी विपरीतता किसी प्रकार नहीं होगी।। २९॥

अजातं यचित्तं ब्रह्मैव जायत इति वादिभिः परिकल्प्यते तद्जातं जायते यस्माद्जातिः प्रकृतिस्तस्य । ततस्तस्माद्जात-रूपायाः प्रकृतेरन्यथाभावो जन्म न कथंचिद्धविष्यति ॥ २९ ॥ अजात जो ब्रह्मरूप चित्त हैं वही उत्पन्न होता हैं—ऐसी वादियोंद्वारा कल्पना की जाति हैं; क्योंकि
उस अजातका ही जन्म होता है।
इसिछिये अजाति उसका स्वभाव है।
तब,इसीछिये उस अजातरूप स्वभावका जन्मरूप विपरीतभाव किसी
प्रकार नहीं होगा।। २९।।

अयं चापर आत्मनः संसार-मोक्षयोः परमार्थसद्भाववादिनां दोष उच्यते— आत्माके संसार और मोक्ष-दोनोंहीका पारमार्थिक अस्तित्व स्वीकार करनेवाले वादियोंके पक्षका यह एक दूसरा दोष बतलाया जाता है—

# अनादेरन्तवत्त्वं च संसारस्य न सेत्स्यति । अनन्तता चादिमतो मोक्षस्य न भविष्यति ॥ ३०॥

अनादि संसारका तो कभी अन्तवत्त्व सिद्ध नहीं हो सकेगा और सादि मोक्षकी कभी अनन्तता नहीं हो सकेगी।। ३०।।

अनादेरतीतकोटिरहितस्य संसारस्यान्तवन्त्वं समाप्तिर्न सेत्स्यति युक्तितः सिद्धिं नोप-यास्यति । न द्यनादिः सन्नन्त-वान्कश्चित्पदार्थो दृष्टो लोके ।

बीजाङ्करसंबन्धनैरन्तर्यविच्छेदो इष्ट इति चेत्, नः एकवस्त्व-भावेनापोदित्वात्।

तथानन्ततापि विज्ञानप्राप्ति-

कालप्रभवस्य मोक्षस्यादिमतो न

भविष्यति, घटादिष्वदर्शनात्।

घटादिविनाश्चवद्यस्तुत्वाददोष

इति चेत्, तथा च मोक्षस्य

परमार्थसद्भावप्रतिज्ञाहानिः

अनादि-अतीतकोटिसे रहित संसारका अन्तवत्त्व अर्थात् समाप्त होना युक्तिसे सिद्ध नहीं होगा। लोकमें कोई भीपदार्थ अनादि होकर अन्तवान् होता नहीं देखा गया है। यदि कहो कि बीजाङ्करसम्बन्धकी निरन्तरताका विच्छेद होता देखा गया है? तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि बीजाङ्करसन्तित कोई एक पदार्थ न होनेके कारण उसके अनादित्वका निराकरण तो पहले कर दिया गया है।

इसी प्रकार विज्ञानप्राप्तिके समय होनेवाले सादि मोक्षकी अनन्तता भी नहीं होगी, क्योंकि घटादि [जन्य पदार्थों] में ऐसा देखा नहीं गया। यदि कहो कि घटादिनाशके समान अवस्तुरूप होनेसे [मोक्षमें] यह दोष नहीं आ सकता तो इससे मोक्षके पारमार्थिक सद्भावविषयक प्रतिज्ञाकी हानि होगी। इसके सिंवा [यदि मोक्षको असद्भूप ही माना जाय तो भी] शश्रश्कके समान असत्

असत्त्वादेव शश्चिषाणस्येवादि- होनेके कारण भी उसके आदिमत्त्व-मत्त्वाभावश्व ॥ ३०॥ का अभाव ही है ॥ ३०॥

## प्रपञ्चके असत्यत्वमें हेतु

# आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा । वितथैः सहशाः सन्तोऽवितथा इव लिच्ताः ॥ ३१ ॥

जो आदि और अन्तमें नहीं है वह वर्तमानमें भी वैसा [ अर्थात् असद्भूप] ही है। ये पदार्थसमूह असत्के समान होकर भी सत् जैसे दिखायी देते हैं।। ३१।।

# सप्रयोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते। तस्मादाद्यन्तवत्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृताः॥ ३२॥

उन (जायत्-पदार्थों) की सप्रयोजनता स्वप्नावस्थामें असिद्ध हो जाती है। अतः आदि-अन्तयुक्त होनेके कारण वे निर्चय ही मिथ्या माने गये हैं॥ ३२॥

वैतथ्ये कृतव्याख्यानौ
क्लोकाविह संसारमोक्षाभावप्रसक्रेन पठितौ ॥ ३१-३२ ॥

वैतथ्यप्रकरणमें इन दोनों रलोकोंकी व्याख्या की जा चुकी है। यहाँ संसार और मोक्षके अभावके प्रसङ्गमें उन्हें फिर पढ़ दिया है।। ३१-३२।।

-5%c-

# सर्वे धर्मा मृषा स्वप्ने कायस्यान्तिनदर्शनात् । संवृतेऽस्मिन्प्रदेशे वै भूतानां दर्शनं कुतः ॥ ३३॥

जब कि शरीरके भीतर देखे जानेके कारण स्वप्नावस्थामें सभी पदार्थ मिथ्या हैं तो इस संकुचित स्थानमें (निरवकाश ब्रह्ममें) ही भूतोंका दर्शन कैसे हो सकता है ?।। ३३।। निमित्तस्यानिमित्तत्वमिष्यते भृतदर्शनादित्ययमर्थः प्रपञ्च्यत

एतैः रलोकैः ॥ ३३ ॥

इन इलोकोंद्वारा "निमित्तस्या-निमित्तत्विमध्यते भूतदर्शनात्" (४। २५) इस इलोकके ही अर्थका विस्तार किया गया है ॥ ३३॥

स्वप्नका मिथ्यात्विनिरूपण न युक्तं दर्शनं गत्वा कालस्यानियमाद्गतो । प्रतिबुद्धश्च वै सर्वस्तस्मिन्देशे न विद्यते ॥ ३४॥

देशान्तरमें जानेमें जो समय छगता है, [स्वप्नावस्थामें] उसका नियम न होनेके कारण स्वप्नके पदार्थोंको उनके पास जाकर देखना तो सम्भव नहीं है। इसके सिवा जागनेपर भी कोई उस (स्वप्नदृष्टि) देशमें नहीं रहता ॥ ३४॥

जागरिते गत्यागमनकालो नियतो देशः प्रमाणतो यस्तस्या नियमान्नियमस्याभावात्स्वप्ने न देशान्तरगमनमित्यर्थः ॥ ३४ ॥ जागृतिमें जो आने-जानेके समय और प्रमाणसिद्ध देश नियत हैं उनका नियम न होनेके कारण स्वप्रावस्थामें देशान्तरमें जाना नहीं होता-यह इसका अभिप्राय है।।३४॥

मित्रायैः सह संमन्त्र्य संबुद्धो न प्रपद्यते । यहीतं चापि यिकंचित्प्रतिबुद्धो न पश्यति ॥ ३५ ॥

[स्वप्नावस्थामें] मित्रादिके साथ मन्त्रणा कर [वह स्वप्नदर्शी पुरुष] जागनेपर उसे नहीं पाता; तथा उसने जो कुछ [स्वप्नावस्थामें] प्रहण किया होता है उसे जागनेपर नहीं देखता ।। ३५ ।।

मित्राद्यैः सह संमन्त्र्य तदेव [स्वप्नमें] मित्रादिके साथ मन्त्रणा करके जाग पड़नेपर फिर मन्त्रणं प्रतिबुद्धो न प्रपद्यते । उसी मन्त्रणाको नहीं पाता और गृहीतं न प्रामोति। अतश्र न देशान्तरं गच्छति स्वप्ने ॥ ३५ ॥

यत्किचिद्धिरण्यादि । [ उस समय ] उसने जो कुछ स्वर्णादि प्रहण किया होता है उसे भी प्राप्त नहीं करता। इसलिये भी स्वप्नावस्थामें वह किसी देशान्तर-को नहीं जाता ॥ ३५॥

# स्वप्ने चावस्तुकः कायः पृथगन्यस्य दर्शनात् । यथा कायस्तथा सर्वं चित्तदृश्यमवस्तुकम् ॥ ३६ ॥

स्वप्नमें जो शरीर होता है वह भी अवस्तु है, क्योंकि उससे भिन्न एक दूसरा शरीर [ शय्यापर पड़ा हुआ ] देखा जाता है। जैसा वह शरीर है वैसा ही सम्पूर्ण चित्तदृश्य अवस्तुरूप है।। ३६।।

स्वप्ने चाटन्द्रक्यते यः कायः सोऽवस्तुकस्ततोऽन्यस्य स्वाप-पृथकायान्तरस्य देशस्थस्य दर्शनात । यथा स्वप्नदृश्यः कायोऽसंस्तथा सर्वं चित्तदृश्यम-वस्तुकं जागरितेऽपि चित्तदृश्य-त्वादित्यर्थः । स्वप्नसमत्वाद-सज्जागरितमपीति प्रकरणार्थः३६

स्वप्नमें घूमता हुआ जो शरीर देखा जाता है वह अवस्तु है, क्योंकि उस स्वप्नप्रदेशस्य शरीरसे भिन्न एक और शरीर [ शय्यापर पड़ा हुआ ] देखा जाता है। जिस प्रकार स्वप्नमें दिखायी देनेवाला शरीर असत है उसी प्रकार जाग-रित अवस्थामें सारा चित्तदृर्य, केवल चित्तका ही दृइय होनेके कारण, असत् है-यह इसका तात्पर्य है। प्रकृत अर्थ यह हुआ कि स्वप्नके समान होनेके कारण जाप्रत्-अवस्था भी असत् ही

स्वप्न और जाग्रत्का कार्य-कारणत्व ब्यावहारिक है जामत्पदार्थोंकी असत्ता इसिंखये जाग्रद्वस्तुनः-

# यहणाजागरितवत्तद्धेतुः स्वप्न इष्यते। यद्धेतुत्वातु तस्यैव सज्जागरितमिष्यते॥३०॥

जाप्रत्के समान प्रहण किया जानेके कारण खप्न उसका कार्य माना जाता है। किन्तु जाप्रत्का कार्य होनेके कारण खप्नद्रष्टाके लिये ही जाप्रत्-अवस्था सत्य मानी जाती है।। ३७।।

जागरितवज्जागरितस्य इव ग्रहणाद्ग्राद्यग्राहकरूपेण स्वमस्य तज्जागरितं हेतुरस्य स्वप्नस्य स स्वप्नस्तद्धेतुर्जागरितकार्यमिष्यते। तद्धेतुत्वाज्जागरितकार्यत्वात्तस्यैव स्वप्नदृश्य एव सज्जागरितं न त्वन्येषाम्। यथा स्वप्न इत्य-भिप्रायः।

यथा स्वप्नः स्वप्नदृष्य एव
सन्साधारणविद्यमानवस्तुवद्वभासते तथा तत्कारणत्वात्साधारणविद्यमानवस्तुवद्वभासमानं न तु साधारणं
विद्यमानवस्तु स्वप्नवदेवेत्यभिप्रायः ॥ ३७ ॥

जागरितके समान ही प्राह्य-प्राहकरूपसे स्वप्नका भी प्रहण होनेसे इस स्वप्नावस्थाका जाप्रत् कारण है, इसि वह स्वप्नावस्था तद्धेतुक यानी जाप्रत्का कार्य मानी जाती है। तद्धेतुक अर्थात् जाप्रत्का कार्य होनेके कारण उस स्वप्नद्रष्टाके ही छिये जाप्रत् अवस्था सत्य है, औरों-के छिये नहीं; जैसा कि स्वप्न—यह इसका तात्पर्य है।

जिस प्रकार स्वप्न स्वप्नद्रष्टाकों ही सत् अर्थात् साधारण विद्यमान वस्तुके समान भासता है इसी प्रकार उसका कारण होनेसे जाप्रत्-की भी साधारण विद्यमान वस्तुके समान प्रतीति होती है। किन्तु वस्तुतः स्वप्नके समान ही वह साधारण विद्यमान वस्तु है नहीं-यह इसका अभिप्राय है।। ३७।।

一:3米%-

ननु स्वप्नकारणत्वेऽपि जागरितवस्तुनो न स्वप्नवद- दाङ्का-स्वप्नके कारण होनेपर भी जाप्रत्पदार्थांका स्वप्नके समान

अत्यन्तचलो हि वस्तुत्वम् । स्वप्नो जागरितं तु स्थिरं लक्ष्यते । सत्यमेवमविवेकिनां स्वात्।

विवेकिनां तु न कस्यचिद्वस्तुन

उत्पादः प्रसिद्धोऽतः-

Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations अवस्तुत्व नहीं है, क्योंकि स्वान तो अत्यन्त चक्रल है, किन्तु जामत्-अवस्था स्थिर देखी जाती है। समाधान-ठीक है, अविवेकियों-के लिये ऐसी बात हो सकती है; किन्तु विवेकियोंको तो किसी वस्त-की उत्पत्ति सिद्ध ही नहीं है।

उत्पाद्स्याप्रसिद्धत्वाद्जं सर्वमुदाहृतम्। न च भूतादभूतस्य संभवोऽस्ति कथंचन ॥३८॥

अतः

उत्पत्तिके प्रसिद्ध न होनेके कारण सब कुछ अज ही कहा जाता है। इसके सिवा सत् वस्तुसे असत्की उत्पत्ति किसी प्रकार हो भी नहीं सकती ॥ ३८॥

अप्रसिद्धत्वादुत्पादस्यात्मैव सर्वमित्यजं सर्वमुदाहतं वेदानतेषु ''सबाद्याभ्यन्तरो द्यजः" (मु॰ उ॰ २।१।२) इति। यद्यपि मन्यसे जागरितात्सतो-ऽसत्स्वप्नो जायत इति तदसत्। न भुताद्विद्यमानादभृतस्यासतः सम्भवोऽस्ति लोके। न द्यसतः शशविषाणादेः सम्भवो हष्टः कथिबद्रि ॥ ३८॥

उत्पत्तिके सिद्ध न होनेसे सब कुछ आत्मा ही है; इसिछिये वेदान्तीं-में "सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः" इत्यादि रूपसे सबको अज ही कहा है। और तुम जो मानते हो कि सत् जाप्रत्से असत् खप्नकी उत्पत्ति होती है, सो भी ठीक नहीं; क्योंकि लोकमें भूत-विद्यमान वस्तुसे असत्-का जन्म नहीं हुआ करता। शश-शृङ्गादि असत्पदार्थोंका जन्म किसी मी प्रकार देखनेमें नहीं आता ।।३८।।

ननुक्तं त्वयैव स्वप्नो जागरित-शङ्का-यह तो तुम्हींने कहा था कि खप्न जागरितका कार्य है; फिर

कार्यमिति तत्कथमुत्पादोऽप्रसिद्ध इत्युच्यते ?

शृणु तत्र यथा कार्यकारण-भावोऽस्माभिरभित्रेत इति— ऐसा क्यों कहते हो कि उत्पत्ति सिद्ध ही नहीं होती ?

समाधान-हम जिस प्रकार उनका कार्य-कारणभाव मानते हैं, सो सुनो—

# असजागरिते हृष्ट्वा स्वप्ने पश्यति तन्मयः। असरस्वप्नेऽपि हृष्ट्वा च प्रतिबुद्धो न पश्यति॥३६॥

[ जीव ] जाम्रत्-अवस्थामें असत्पदार्थोंको देखकर उन्हींके संस्कारसे युक्त हो उन्हें स्वप्नमें देखता है, किन्तु स्वप्नावस्थामें भी असत्पदार्थोंको ही देखकर जागनेपर उन्हें नहीं देखता ॥ ३९॥

असदविद्यमानं रज्जसप-वद्विकल्पितं वस्तु जागरिते दृष्ट्वा तद्भावभावितस्तन्मयः स्वप्नेऽपि जागरितवद्याद्यग्राहकरूपेण विकलपयनपरयति। तथासतस्वप्ने-ऽपि दृष्ट्वा च प्रतिबुद्धो न पश्य-त्यविकल्ययन् । चशब्दात्तथा जागरितेऽपि दंष्ट्रा खप्ने न पश्यति कदाचिदित्यर्थः । तस्मा-ज्जागरितं खप्नहेतुरुच्यते न तु परमार्थसदिति कृत्वा ॥ ३९ ॥

जागरित अवस्थामें असत् अर्थात् रज्जुमें सर्पके समान कल्पना किये हुए अविद्यमान पदार्थींका देखकर उनके भावसे भावित हो स्वप्नमें भी तन्मयभावसे जागरितके समान ब्राह्य-ब्राहकरूपसे विकल्प करता हुआ उन्हें देखता है। तथा स्वप्नमें भी असत्पदार्थींको देखकर जागनेपर विकल्प न करनेके कारण उन्हें नहीं देखता। 'च' शब्दसे यह अभिप्राय है कि इसी प्रकार कभी जाप्रत्में देखकर भी उन पदार्थींको स्वप्नमें नहीं देखता। इसीलिये यह कहा जाता है कि जाप्रत्-अवस्था स्वप्नका कारण है, उसे परमार्थ सत् मानकर ऐसा नहीं कहा जाता।। ३९॥

परमार्थतस्तु न कस्यचित्केन-चिद्पि प्रकारेण कार्यकारणभाव उपपद्यते । कथम् ?— परमार्थतः तो किसीका किसी भी प्रकार कार्य-कारणभाव होना सम्भव नहीं है। किस प्रकार? [सो बतलाते हैं—]

# नास्त्यसद्धेतुकमसत्सद्सद्धेतुकं तथा। सच सद्धेतुकं नास्ति सद्धेतुकमसत्कृतः॥४०॥

न तो असत्पदार्थ ही असत् कारणवाला है और न सत् पदार्थ ही असत् कारणवाला है। इसी प्रकार सत् पदार्थ भी सत् कारणवाला नहीं है; फिर असत् पदार्थ ही सत् कारणवाला कैसे हो सकता है ? ।। ४० ।।

नास्त्यसद्भेतकमसच्छश-विषाणादि हेतुः कारणं यस्यासत एव खकुसुमादेस्तदसद्भेतुकमसन्न विद्यते। तथा सदिष घटादि-वस्त असद्धेतकं शशविषाणादि-कार्यं नास्ति। तथा विद्यमानं घटादि विद्यमान-घटादिवस्त्वन्तरकार्यं नास्ति । सत्कार्यमसत्कृत एव सम्भवति ? कार्यकारणभावः चान्यः सम्भवति शक्यो वा कल्पयितुम्? अतो विवेकिनामसिद्ध एव कार्य-कस्यचिदित्य-कारणभावः भिप्राय: ॥ ४०

असत् कारणवाला असत्पदार्थ भी नहीं है-जिस आकाशपुष्प आदि असत्पदार्थका कोई शश-शृङ्गादि असत् कारण हो ऐसा कोई असद्धेतुक असत्पदार्थ भी विद्यमान नहीं है। तथा घटादि सद्वस्तु भी असद्भेतक अर्थात् शशविषाणादि असत्पदार्थी का कार्य नहीं है। इसी प्रकार सत् यानी विद्यमान घट आदि किसी अन्य सद्वस्तका भी कार्य नहीं है। फिर सत्का कार्य असत् ही कैसे हो सकता है; इनके सिवा किसी अन्य कार्य-कारणभावकी सम्भावना है और न कल्पना ही की जा सकती है। तात्पर्य यह है कि विवेकियोंके लिये तो किसी वस्तुका भी कार्य-कारण-भाव सिद्ध है ही नहीं ।। ४० ।।

पुनरपि जाग्रत्स्वमयोरसतोरपि | कार्यकारणभावाशङ्कामपनयन् आह—

जाप्रत् और स्वप्न असत् होनेपर भी उनके कार्य-कारणभावके सम्बन्ध-में जो शङ्का है उसकी निवृत्ति करते हुए फिर भी कहते हैं—

## विपर्यासाद्यथा जाग्रद्चिन्त्यानभूतवत्स्पृशोत्। तथा स्वप्ने विपर्यासाद्धर्मास्तत्रैव. पश्यति ॥४१॥

जिस प्रकार मनुष्य भ्रान्तिवश जाग्रत्कालीन अचिन्त्य पदार्थोंको यथार्थवत् ग्रहण करता है उसी प्रकार स्वप्नमें भी भ्रान्तिवश [स्वप्रकालीन]पदार्थोंको वहीं (उसी अवस्थामें) देखता है।। ४१।।

विषयीसाद विवेकतो यथा
जाग्रज्जागिरतेऽचिन्त्यान्भावानशक्यचिन्तनीयान् रज्जुसर्पादीन्
भ्तवत्परमार्थवत्स्पृशिक्वव विकल्पयेदित्यर्थः कश्चिद्यथा, तथा
स्वप्ने विषयीसाद्धस्त्यादीन्धर्मान्
पश्यक्विव विकल्पयतिः तत्रैव
पश्यति न त जागरितादुत्पद्यमानानित्यर्थः ॥ ४१ ॥

जिस प्रकार कोई पुरुष विपर्यास अर्थात् अविवेकके कारण जाग्रत्-अवस्थामें रज्जु-सर्पादि अचिन्तनीय अर्थात् जिनका चिन्तन नहीं किया जा सकता ऐसे पदार्थोंको भूत— परमार्थवत् स्पर्श करते हुए-से कल्पना करता है। उसी प्रकार स्वप्नमें विपर्यासके कारण ही वह हाथी आदिको देखता हुआ-सा कल्पना करता है; अर्थात् उन्हें वह उसी अवस्थामें देखता है, न कि जाग्रत्से उत्पन्न होते हुए॥ ४१॥

जगदुत्पत्तिका उपदेश किनके लिये है ?

उपलम्भात्समाचाराद्स्तिवस्तुत्ववादिनाम् ।

जातिस्तु देशिता बुद्धेरजातेस्त्रसतां सदा ॥४२॥

[ वस्तुओंकी ] उपलब्धि और [ वर्णाश्रमादि ] आचारके कारण जो पदार्थोंकी सत्ता स्वीकार करते हैं तथा अजातिसे भय मानते हैं, विद्वानोंने सर्वदा उन्हींके लिये जातिका उपदेश दिया है ॥ ४२॥

बुद्धेरद्वैतवादिभिर्जा-तिर्देशितोपदिष्टा, उपलम्भनम् उपलम्भस्तसादुपलन्धेरित्यर्थः, समाचाराद्वणीश्रमादिधर्मसमा-चरणात्, ताभ्यां हेतुभ्यामस्ति-वस्तुत्ववादिनाम् अस्ति वस्त्-इत्येवं वदनशीलानां भाव दृढाग्रहचतां श्रद्धानानां मन्द-विवेकिनामर्थोपायत्वेन सा देशिता जातिः। तां गृह्णन्त तावत् । वेदान्ताभ्यासिनां स्वयमेवाजाह्यात्मविषयो विवेको भविष्यतीति न त परमार्थ-बुद्रचा। ते हि श्रोत्रियाः स्थूल-बुद्धित्वाद्जातेः अजातिवस्तुनः सदा त्रसन्त्यात्मनाशं मन्यमाना अविवेकिन इत्यर्थः। उपाय: सोऽवतारायेत्युक्तम् ॥ ४२ ॥

तथा बुद्ध यानी अद्वैतवादी विद्वानों-ने जो जाति (जगत्की उत्पत्ति) का उपदेश दिया है जिसका यह कारण है- | उपलम्भनका नाम उपलम्भ है उस उपलम्भ अर्थात उपलव्धिसे और समाचार-वर्णा-श्रमादि धर्मीके सम्यक् आचरणसे-इन दोनों कारणोंसे वस्तुओंका अस्तित्व माननेवाले अर्थात् ' द्वित-पदार्थीका वस्तत्व हैं ऐसा कहने-वाले हढ आग्रही, श्रद्धाल और मन्द विवेकशील पुरुषोंको जिह्यातमैक्य-बोधकी प्राप्तिरूप ] अर्थके उपाय-रूपसे उस जातिका उपदेश दिया है। [ उसमें उनका यही तात्पर्य है कि ] 'अभी वे भले ही उसे स्वीकार कर हों, परन्तु वेदान्तका अभ्यास करते-करते उन्हें स्वयं ही अजन्मा अद्वितीय आत्मा-सम्बन्धी विवेक हो जायगा' उन्होंने परमार्थ-बुद्धिसे उसका उपदेश नहीं दिया; क्योंकि वे केवल श्रुति-परायण अविवेकी लोग स्थलबुद्धि होनेके कारण अपना नाश मानते हुए अजाति अर्थात् जन्मरहित वस्तुसे सदा भय मानते हैं-यह इसका तात्पर्य है। यही बात हमने 'उपायः सोऽवता-राय' इत्यादि श्लोकमें (अद्वैतप्रकरण श्लोक १५ में ) कही है ॥ ४२ ॥

### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* सन्मार्गगामी द्वैतवादियोंकी गति

# अजातेस्त्रसतां तेषामुपलम्भाद्वियन्ति ये। जातिदोषा न सेत्स्यन्ति दोषोऽप्यल्पो भविष्यति ॥४३॥

द्वैतकी उपलिधिके कारण जो विपरीत मार्गमें प्रवृत्त होते हैं अजाति-से भय माननेवाले उन लोगोंके लिये जातिसम्बन्धी दोष सिद्ध नहीं हो सकते [क्योंकि द्वैतवादी होनेपर भी वे सन्मार्गमें प्रवृत्त तो हुए ही रहते हैं]। [और यदि होगा भी तो] थोड़ा-सा ही दोष होगा।। ४३।।

ये चैत्रमुपलम्भात्समाचाराचाजातरं जातित्रस्तुनस्त्रसन्तोऽस्तिवस्त्वित्यद्वयादात्मनो वियन्ति
विरुद्धं यन्ति द्वैतं प्रतिपद्यन्त
इत्यर्थः । तेषामजातेस्त्रसतां
अद्धानानां सन्मार्गात्रलम्बिनां
जातिदोषा जात्युपलम्मकृता
दोषा न सेत्स्यन्ति सिद्धिं
नोपयास्यन्ति, विवेक्षमार्गप्रवृत्तत्वात् । यद्यपि कश्चिद्दोषः
स्यात्सोऽप्यल्प एव भविष्यति ।
सम्यग्दर्शनाप्रतिपत्तिहेतुक इत्यर्थः
॥ ४३ ॥

जो लोग इस प्रकार [पदार्थींकी] उपलव्धि और वर्णाश्रमादिके आचारोंके कारण अजन्मा वस्तुसे डरनेवाले हैं। और 'द्वैत पदार्थ है' ऐसा समझकर अद्वय आत्मासे विरुद्ध चलते हैं, अर्थात् द्वैत स्वीकार करते हैं, उन अजातिसे भय मानने-वाले श्रद्धालु और सन्मार्गावलम्बी पुरुषोंको जातिदोष-जातिकी उप-लिह्धके कारण होनेवाले दोष सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि वे विवेकमार्गमें प्रवृत्त हैं। और यदि कुछ दोष होगा भी तो वह भी अल्प ही होगा; अर्थात केवल सम्यग्दर्शनकी अप्राप्तिके कारण होनेवाला दोष ही होगा ।। ४३ ।।

一个的一个

उपलब्धि और आचरणकी अप्रमाणता

नन्पलम्भसमाचारयोः प्रमाण-

यदि कहो कि उपलब्धि और आचरण तो प्रमाण हैं, इसलिये माण्ड्रक्योपनिषद् \*\*\*\*\*

त्वादस्त्येव द्वैतं वस्त्विति, नः। उपलम्भसमाचारयोर्व्यभिचारात्। कथं व्यभिचार इत्युच्यते—

द्वैतवस्तु है ही, तो ऐसी बात नहीं है; क्योंकि उपलब्धि और आचरण-का तो व्यभिचार भी होता है। किस प्रकार व्यभिचार होता है ? सो बतलाया जाता है-

# उपलम्भात्ममाचारान्मायाहस्ती यथोच्यते । उपलम्भात्समाचाराद्स्ति वस्तु तथोच्यते ॥ ४४ ॥

उपल्टिघ और आचरणके कारण जिस प्रकार मायाजनित हाथीको [ 'हाथी है'—इस प्रकार ] कहा जाता है उसी प्रकार उपलिब्ध और आचरणके कारण 'वस्तु है' ऐसा कहा जाता है ॥ ४४ ॥

हि मायाहस्ती उपलभ्यते हस्तिनमिवात्र समा-वन्धनारोहणादिहस्ति-सम्बन्धिभिधमें हंस्तीति चोच्यते-इसन्निप यथा तथैवोपलम्भात्समा-चाराद्द्वैतं भेदरूपमस्ति वस्त्व-त्यच्यते । तसान्नोपलम्भसमा-चारौ द्वैतवस्तुसद्भावे हेतू भवत इत्यभिप्रायः ॥ ४४ ॥

हाथीके समान ही मायाजनित हाथी भी देखनेमें आता है। हाथी-के समान ही यहाँ मायाहस्तीके साथ ] भी बन्धन-आरोहण आदि हस्तिसम्बन्धी धर्मौद्वारा व्यवहार करते हैं। जिस प्रकार असत् होने-पर भी वह 'हाथी है' ऐसा कहा जाता है, उसी प्रकार उपलब्धि और आचरणके कारण भेदरूप द्वैतवस्त है-ऐसा कहा जाता है। अतः अभिप्राय यह है कि उपलब्धि और आचरण द्वैत वस्तके सद्भावमें कारण नहीं हैं।। ४४।।

परमार्थ वस्तु क्या है ?

परमार्थसद्वस्तु अच्छा तो जिसके आश्रयसे जाति किं प्रनः आदि असद्बुद्धियाँ होती हैं वह यदास्पदा जात्याद्यसद्बुद्धय परमार्थ वस्तु क्या है ? इसप इत्याह- कहते हैं—

## जात्याभासं चलाभासं वस्त्वाभासं तथेव च । अजाचलमवस्तुत्वं विज्ञानं शान्तमद्वयम् ॥ ४५॥

जो कुछ जातिके समान भासनेवाले; चलके समान भासनेवाला और वस्तुके समान भासनेवाला है वह अज अचल और अवस्तुरूप शान्त एवं अद्वितीय विज्ञान ही है।। ४५॥

अजाति सज्जातिवदवभासत इति जात्याभासम्। तद्यथा देवदत्तो जायत इति । चलाभासं चलिमवाभासत इति । यथा स देवदत्तो गच्छतीति। वस्त्वाभासं वस्तु द्रव्यं धर्मि तद्वद्वभासत इति वस्त्वाभासम्। यथा स एव देवदत्तो गौरो दीर्घ इति जायते देवदत्तः स्पन्दते दीर्घो गौर इत्येवमवभासते। परमार्थतस्त्वजमचलमवस्तुत्वम-द्रव्यं च किं तदेवंप्रकारम् ? विज्ञानं विज्ञप्तिः। जात्यादि-रहितत्वाच्छान्तम् । अत एवाद्वयं च तदित्पर्थः ॥ ४५ ॥

जो अजाति होकर भी जातिवत् प्रतीत हो उसे जात्याभास कहते हैं; उसका उदाहरण, जैसे-देवदत्त उत्पन्न होता है। जो चलके समान प्रतीत हो उसे चलाभास कहते हैं; जैसे-वही देवदत्त जाता है। 'वस्त्वाभासम्'-वस्तु धर्मी द्रव्यको कहते हैं, जो उसके समान प्रतीत हो वह वस्त्वाभास है। जैसे-वही देवदत्त गौर और दीर्घ है। देवदत्त उत्पन्न होता है, चलता है तथा वह गौर और दीर्घ है-इस प्रकार भासता है, किन्तु परमार्थतः तो अज, अचल, अवस्तुत्वऔर अद्रव्यत्व ही है। ऐसा वह कौन है?[इसपर कहते हैं-]विज्ञानअर्थात्विज्ञप्तितथावह जाति आदिसे रहित होनेके कारण शान्त है और इसीसे अद्रय भी है-ऐसा इनका तात्पर्य है।। ४५।।

## एवं न जायते चित्तमेवं धर्मा अजाः रुमृताः । एवमेव विजानन्तो न पतन्ति विपर्यये ॥ ४६ ॥

इस प्रकार चित्त उत्पन्न नहीं होता; इसीसे आत्मा अजनमा माने गये हैं। ऐसा जाननेवाळे छोग ही भ्रममें नहीं पड़ते॥ ४६॥

प्यं यथोक्तेभ्यो हेत्भ्यो न जायते चित्तमेवं धर्मा आत्मानो-Sनाः स्मृता ब्रह्मविद्धिः । धर्मा इति बहुबचनं देहमेदानुविधा-यित्वादद्वयस्यैवोपचारतः। एवमेव यथोक्तं विज्ञानं जात्यादिरहितमद्वयमात्मतत्त्वं विजानन्तरत्यक्तवाद्यौषणाः पुनर्न पतन्त्यविद्याध्वान्तसागरे विप-र्यये। "तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपरयतः" (ई० उ० ७) इत्यादिमन्त्रवर्णात् ॥ ४६ ॥

इस प्रकार उपर्युक्त हेतुओंसे ही चित्तका जन्म नहीं होता, और इसीसे ब्रह्मवेत्ताओंने धर्म यानी आत्माओंको अजन्मा माना है। भिन्न-भिन्न देहोंका अनुवर्तन करने-वाला होनेसे एक अद्वितीय आत्माके लिये ही उपचारसे 'धर्माः' इस बहुवचनका प्रयोग किया गया है।

इसी प्रकार-उपर्युक्त विज्ञानको अर्थात् जाति आदिरहित अद्वितीय आत्मतत्त्वको जाननेवाले बाह्य एषणाओं से मुक्त हुए लोग फिर विप-येय अर्थात् अविद्यारूप अन्धकार-के समुद्रमें नहीं गिरते। "उस अव-स्थामें एकत्व देखनेवाले पुरुषको क्या मोह और क्या शोक हो सकता है?" इत्यादि मन्त्रवर्णसे यही बात प्रमाणित होती है।। ४६।।

विज्ञानाभासमें अलातस्फुरणका दृष्टान्त

यथोक्तं परमार्थदर्शनं प्रपञ्च- । यिष्यन्नाह--

पूर्वोक्त परमार्थज्ञानका ही विस्तारसे निरूपण करेंगे, इसलिये कहते हैं—

## ऋजुवक्रादिकाभासमलातस्पन्दितं यथा। यहणयाहकाभासं विज्ञानस्पन्दितं तथा ॥ ४७॥

吸食 平平大大 平平大大 平平大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大

जिस प्रकार अलात ( उल्का ) का घूमना ही सीधे-टेढ़े आदि रूपोंमें भासित होता है उसी प्रकार विज्ञानका स्फुरण ही प्रहण और आहक आदिरूपोंमें भास रहा है।। ४७॥

यथा हि लोके ऋजुवकादि-श्रकाराभासमलातस्पन्दितम्रल्का-तथा ग्रहणग्राहकाभासं विषयिविषयाभासमित्यर्थः । किं तदिज्ञानस्पन्दितम् । स्पन्दित-मिव स्पन्दितमविद्यया। ह्यचलस विज्ञानस स्पन्दनमिता। अजाचलमिति ह्युक्तम् ॥ ४७॥

जिस प्रकार लोकमें सीधे-टेढे आदि रूपोंमें भासमान होनेवाला अलातका स्पन्द अर्थात् उल्का (जलती हुई बनैती) का घूमना ही है, उसी प्रकार प्रहण और प्राहकरूपसे भासनेवाला अर्थात् इन्द्रिय और विषयरूपसे भासनेवाला भी है। वह कौन है ? विज्ञानका स्पन्द, जो अविद्याके कारण ही स्पन्दके समान स्पन्द-सा प्रतीत होता है, वस्तुतः अविचल विज्ञानका स्पन्दन नहीं हो सकता, क्योंकि उपर्युक्त श्लोक ४५ में ही वह अज और अचल हैं' ऐसा कहा जा चुका है।। ४७॥

#### अस्पन्द्मानमलातमनाभासमजं यथा। अस्पन्द्मानं विज्ञानमनाभासमजं तथा ॥४८॥

जिस प्रकार स्पन्दनरहित अलात आभासशून्य और अज है उसी अकार स्पन्दनरिहत विज्ञान भी आभासशून्य और अज है।। ४८।।

अस्पन्दमानं स्पन्दनवर्जितं। तदेवालातमृज्वाद्याकारेणाजाय- । मान-स्पन्दनसे रहित होनेपर ऋजु

जिस प्रकार वही अलात अस्पन्द-

मानमनाभासमजं यथाः;तथाविद्यया
स्पन्दमानमविद्योपरमेऽस्पन्दमानं
जात्याद्याकारेणानाभासमजमचलं
भविष्यतीत्यर्थः ॥ ४८ ॥

आदि श्राकारों में भासित न होने के कारण अनाभास और अज रहता है उसी प्रकार अविद्यासे स्पन्दित होनेवाला विज्ञान अविद्याकी निवृत्ति होनेपर जाति आदि रूपसे स्पन्दित न होकर अनाभास, अजऔर अचल हो जायगा-ऐसा इसका तात्पर्य है।। ४८।।

किं च-

इसके सिवा-

भलाते स्पन्दमाने वै नाभासा अन्यतोभुवः। न ततोऽन्यत्र निस्पन्दान्नालातं प्रविशन्ति ते ॥४६॥

अलातके स्पन्दित होनेपर भी वे आभास किसी अन्य कारणसे नहीं होते, तथा उसके स्पन्दरहित होनेपर भी कहीं अन्य नहीं चले जाते और न वे अलातमें ही प्रवेश करते हैं।। ४९।।

तिसान्नेवालाते स्पन्दमान
ऋज्वक्राद्याभासा अलातादन्यतः

ऋतिक्वदागत्यालाते नैव भवन्ति

इति नान्यतोभ्रवः । न च तस्मानिनस्पन्दादलातादन्यत्र निर्गताः।
न च निस्पन्दमलातमेव प्रवि
शन्ति ते ॥ ४६ ॥

उस अलातके स्पन्दित होनेपर भी वे सीधे-टेढ़े आदि आभास अलातसे भिन्न कहीं अन्यत्रसे आकर अलातमें उपस्थित नहीं हो जाते; अतः वे किसी अन्यसे होनेवाले भी नहीं हैं। तथा निस्पन्द हुए उस अलातसे वे कहीं अन्यत्र नहीं चले जाते और न उस निस्पन्द अलातमें ही प्रवेश कर जाते हैं।। ४९।।

किं च— । इसके अतिरिक्त— न निर्गता अलातात्ते द्रव्यत्वाभावयोगतः । विज्ञानेऽपि तथैव स्युराभासस्याविशेषतः ॥५०॥ उनमें द्रव्यत्वके अभावका योग होनेके कारण वे अलातसे भी नहीं निकलते हैं। इसी प्रकार आभासत्वमें समानता होनेके कारण विज्ञानके विषयमें भी समझना चाहिये॥ ५०॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

न निर्गता अलातात्त आभासा
गृहादिवद्द्रव्यत्वाभावयोगतः—
द्रव्यस्य भावो द्रव्यत्वम्, तदभावो द्रव्यत्वाभावः, द्रव्यत्वाभावयोगतो द्रव्यत्वाभावयुक्तेर्वस्तुत्वाभावादित्यर्थः, वस्तुनो हि
प्रवेशादि सम्भवति नावस्तुनः ।
विज्ञानेऽपि जात्याद्याभासास्तथैव
स्युराभासस्याविशेषतस्तुल्यत्वात् ॥ ५० ॥

द्रव्यत्वाभावयोगके कारण—द्रव्य के भावका नाम द्रव्यत्व है। उसके अभावको द्रव्यत्वाभाव कहते हैं, उस द्रव्यत्वाभावयोग अर्थात द्रव्यत्वा-भावरूप युक्तिके कारण यानी वस्तुत्व-का अभाव होनेसे वे. आभास घर आदिसे निकलेने समान अलातसे भी नहीं निकले; क्योंकि प्रवेशादि होने तो वस्तुके ही सम्भव हैं; अवस्तुके नहीं। विज्ञानमें [प्रतीत होनेवाले] जात्यादि आभास भी ऐसे ही समझने चाहिये, क्योंकि आभासकी सामान्यता होनेसे उनकी तुल्यता है।। ५०॥

कथं तुल्यत्वमित्याह—

उनकी तुल्यता किस प्रकार है ? सो बतलाते हैं—

विज्ञाने स्पन्दमाने वै नाभासा अन्यतोभुवः । न ततोऽन्यत्र निस्पन्दान्न विज्ञानं विश्नान्ति ते ॥५१॥ न निर्गतास्ते विज्ञानादृद्रव्यत्वाभावयोगतः । कार्यकारणताभावाद्यतोऽचिन्त्याः सदैव ते ॥५२॥

विज्ञानके स्पन्दित होनेपर भी उसके आभास किसी अन्य कारणसे नहीं होते तथा उसके स्पन्दरहित होनेपर कहीं अन्यत्र नहीं चले जाते और न विज्ञानमें ही प्रवेश कर जाते हैं॥ ५१॥ द्रव्यत्वके अभावका योग होनेके कारण वे विज्ञानसे भी नहीं निकले, क्योंकि कार्य-कारणताका अभाव होनेके कारण वे सदा ही अचिन्तनीय ( अनिर्वचनीय ) हैं।।।५२।।

अलातेन समानं सर्वं विज्ञानस्य । सदाचलत्वं तु विज्ञानस्य विशेषः । जात्याद्याभासा विज्ञाने उचले किंकृता इत्याह । कार्य-कारणताभावाज्जन्यजनकत्वानुप-पत्तरभावरूपत्वाद चिन्त्यास्ते यतः सदैव ।

यथासत्स्युज्वाद्याभासेषु ऋज्वादिबुद्धिर्दृष्टालातमात्रे तथासत्स्वेव जात्यादिषु विज्ञानमात्रे
जात्यादिबुद्धिर्मृषैवेति समुदायार्थः ॥ ५१-५२ ॥

विज्ञानके विषयमें भी सब कुछ अलातके ही समान है। नित्य अचल रहना—यही विज्ञानकी विशेषता है। अचल विज्ञानमें जाति आदि आभास किस कारणसे होते हैं? इसपर कहते हैं-क्योंकि कार्य-कारणताका अभाव अर्थात् अभाव-रूप होनेके कारण जन्य-जनकत्वकी अनुपपत्ति होनेसे वे सदा ही अचिन्तनीय हैं।

[इन दोनों उलोकोंका] सिम्मिलित अर्थ यह है कि जिस प्रकार ऋजु (सरल) आदि आभासोंके न होनेपर भी अलातमात्रमें ही ऋजु आदि बुद्धि होती देखी जाती है उसी प्रकार जाति आदिके न होनेपर भी केवल विज्ञान-मात्रमें जाति आदि बुद्धि होना मिध्या ही है।।५१-५२।।

आत्मामें कार्य-कारणभाव क्यों असम्भव है ?

अजमेकमात्मतस्विमिति स्थितं तत्र यैरिप कार्यकारणभावः कल्प्यते तेपाम्—

यह निश्चय हुआ कि एक
अजन्मा आत्मतत्त्व है। उसमें जो
लोग कार्य-कारणभावकी कल्पना
करते हैं उनके मतमें भी—

द्रव्यं द्रव्यस्य हेतुः स्याद्न्यद्न्यस्य चैव हि । द्रव्यत्वमन्यभावो वा धर्माणां नोपपद्यते ॥५३॥

द्रव्यका कारण द्रव्य ही हो सकता है और वह भी अन्य द्रव्यका अन्य ही द्रव्य कारण होना चाहिये, किन्तु आत्माओंमें द्रव्यत्व और अन्यत्व दोनों ही सम्भव नहीं हैं।। ५३।।

द्रव्यं द्रव्यसान्यसान्यद्वेतुः कारणं सान तु तसीव तत्। नाप्यद्रव्यं कस्यचित्कारणं स्वतन्त्रं दृष्टं लोके। न च द्रव्यत्वं धर्माणा-मात्मनामुपपद्यते इन्यत्वं वा कुत-श्रियनान्यस्य कारणत्वं कार्यत्वं वा प्रतिपद्येत । अतोऽद्रव्यत्वा-दनन्यत्वाच न कस्यचित्कार्यं कारणं वात्मेत्यर्थः ॥ ५३ ॥

अन्य द्रव्यका कारण अन्य द्रव्य ही हो सकता है, न कि उस द्रव्य-का वही। और जो वस्तु द्रव्य नहीं है उसे लोकमें किसीका स्वतन्त्र कारण होता नहीं देखा। तथा आत्माओंका द्रव्यत्व अथवा अन्यत्व किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है, जिससे कि वे किसी अन्य द्रव्यके कारणत्व अथवा कार्यत्वको प्राप्त हो सकें। अतः तात्पर्य यह है कि अद्रव्यत्व और अनन्यत्वके कारण आत्मा किसीका भी कार्य अथवा कारण नहीं है।। ५३।।

# एवं न चित्तजा धर्माश्चित्तं वापि न धर्मजम्। एवं हेतुफलाजातिं प्रविदानित मनीषिणः ॥ ५४ ॥

इस प्रकार न तो बाह्य पदार्थ ही चित्तसे हुए हैं और न चित्त ही बाह्य पदार्थों से उत्पन्न हुआ है। अतः मनीषी लोग कार्य-कारणकी अनुत्पत्ति ही निश्चित करते हैं ॥ ५४ ॥

एवं यथोक्तेभ्यो हेत्भ्य आत्म-। विज्ञानस्बरूपमेव चित्तमिति न चित्तजा बाह्यधर्मा नापि बाह्य-धर्मजं चित्तम् । विज्ञानस्ररूपा- । उत्पन्न हुआ है; क्योंकि सारे ही

इस प्रकार उपर्युक्त हेतुओं से चित्त आत्मविज्ञानस्वरूप ही है; न तो बाह्य पदार्थ ही चित्तसे उत्पन्न हुए हैं और न चित्त ही बाह्य पदार्थींसे

भासमात्रत्वात्सर्वधर्माणाम् । एवं न हेतोः फलं जायते नापि फला-द्वेतुरिति हेतुफलयोरजातिं हेतु-फलाजातिं प्रविश्चन्त्यध्यवस्यन्ति आत्मिन हेतुफलयोरभावमेव प्रतिपद्यन्ते ब्रह्मविद इत्यर्थः॥५४॥ धर्म विज्ञानस्वरूपके आभासमात्र हैं। इस प्रकार न तो हेतुसे फलकी उत्पत्ति होती है और न फलसे हेतुकी अतः मनीषी लोग हेतु और फलकी अनुत्पत्ति ही निश्चित करते हैं। तात्पर्य यह कि ब्रह्मवेत्ता लोग आत्मामें हेतु और फलका अभाव ही देखते हैं।। ५४।।

हेतु-फलभावके अभिनिवेशका फल

ये पुनहेंतुफलयोरभिनिविष्टास्तेषां किं स्थादित्युच्यते—धर्माधर्माच्यस्य हेतोरहं कर्ता मम
धर्माधर्मो तत्फलं कालान्तरे
कचित्प्राणिनिकाये जातो भोक्ष्य

किन्तु जिनका हेतु और फलमें अभिनिवेश है उनका क्या होगा? इसपर कहा जाता है-धर्माधर्मसंज्ञक हेतुका में कर्ता हूँ, धर्म और अधर्म मेरे हैं, कालान्तरमें किसी प्राणीके शरीरमें उत्पन्न होकर उनका फल भोगूँगा-इस प्रकार—

यावद्धेतुफलावेशस्तावद्धेतुफलोद्भवः । क्षीगो हेतुफलावेशे संसारं न प्रपद्यते ॥ ५५॥

जबतक हेतु और फलका आग्रह है तबतक ही हेतु और फलकी उत्पत्ति भी है। हेतु और फलका आवेश क्षीण हो जानेपर फिर हेतु और फलक्प संसारकी उत्पत्ति भी नहीं होती।। ५५॥

याबद्धेतुफलयोरावेशो हेतु-फलाग्रह आत्मन्यध्यारोपणं तच्चित्ततेत्यर्थः, ताबद्धेतुफल-योरुद्भवो धर्माधर्मयोस्तत्फलस्य जबतक हेतु और फलका आवेश —हेतुफलाग्रह अर्थात् उन्हें आत्मामें आरोपित करना यानी तिचत्तता है, तबतक हेतु और फलकी उत्पत्ति भी है अर्थात् तबतक धर्माधर्म और चानुच्छेदेन प्रवृत्तिरित्यर्थः।
यदा पुनर्मन्त्रौषधिवीर्येणेव
ग्रहावेशो यथोक्ताद्वैतदर्शनेनाविद्योद्भृतहेतुफलावेशोऽपनीतो
भवति तदा तिस्मन्क्षीणे नास्ति
हेतुफलोद्भवः॥ ५५॥

उनके फलकी अविच्छिन्न प्रवृत्ति भी है, किन्तु जिस समय मन्त्र और ओषधिकी सामर्थ्यसे प्रहके आवेश-के समान उपर्युक्त अद्वैतबोधसे अविद्याजनित हेतु और फलका आवेश निवृत्त हो जाता है उस समय उसके क्षीण हो जानेपर हेतु और फलकी उत्पत्ति भी नहीं होती ॥ ५५॥

--::

हेतु-फलके अभिनिवेशमें दोष

यदि हेतुफलोद्भवस्तदा को

दोष इत्युच्यते—

को यदि हेतु और फलकी उत्पत्ति रहे तो इनमें दोष क्या है? सो बतलाते हैं—

यावद्धेतुफलावेशः संसारस्तावदायतः। क्षीणे हेतुफलावेशे संसारं न प्रपद्यते॥ ५६॥

जबतक हेतु और फलका आग्रह है तबतक संसार बढ़ा हुआ है। हेतु और फलका आवेश नष्ट होनेपर विद्वान संसारको प्राप्त नहीं होता ॥ ५६॥

यावत्सम्यग्दर्शनेन हेतुफला-वेशो न निवर्ततेऽश्वीणः संसार-स्तावदायतो दीर्घो भवतीत्यर्थः। श्वीणे पुनर्हेतुफलावेशे संसारं न प्रपद्यते कारणामावात्॥ ५६॥ जबतक सम्यग्ज्ञानसे हेतु और फलका आग्रह निवृत्त नहीं होता तबतक संसार क्षीण न होकर विस्तृत होता जाता है। किन्तु हेतुफलावेशके क्षीण होनेपर, कोई कारण न रहनेसे, विद्वान् संसारको प्राप्त नहीं होता।। ५६।।

नन्वजादात्मनोऽन्यन्नास्त्येव

तत्कथं हेतुफलयोः संसारस्य

चोत्पत्तिविनाशावुच्येते त्वया ?

शृणु—

शङ्का—अजन्मा आत्मासे भिन्न तो और कोई है ही नहीं; फिर हेतु और फल तथा संसारके उत्पत्ति— विनाशका तुम कैसे वर्णन कर रहे हो ?

समाधान-अच्छा, सुनो-

संवृत्या जायते सर्वं शाश्वतं नास्ति तेन वै। सद्भावेन ह्यजं सर्वमुच्छेद्स्तेन नास्ति वै॥ ५७॥

सारे पदार्थ व्यावहारिक दृष्टिसे उत्पन्न होते हैं, इसिलये वे नित्या नहीं हैं। परमार्थदृष्टिसे तो सब कुछ अज ही है, इसिलये किसीका विनाश भी नहीं है।। ५७।।

संवृत्या संवरणं संवृतिरिवद्याविषयो लौकिको व्यवहारस्तया संवृत्या जायते सर्वम् ।
तेनाविद्याविषये शाञ्चतं नित्यं
नास्ति वै । अत उत्पत्तिविनाशलक्षणः संसार आयत इत्युच्यते ।
परमार्थसद्भावेन त्वजं सर्वमात्मैव
यस्मात् । अतो जात्यभावादुच्छेदस्तेन नास्ति वै कस्यचिद्धेतुफलादेरित्यर्थः ॥ ५७॥

'संवृत्या'—संवरण अर्थात् अविद्याविषयक छौकिक व्यवहारका नाम संवृति है; उस संवृतिसे ही सबकी उत्पत्ति होती है। अतः उस अविद्याके अधिकारमें कोई भी वस्तु, शाश्वत—नित्य नहीं है। इसीलिये उत्पत्ति-विनाशशील संसार विस्तृत है—ऐसा कहा जाता है; क्योंकि परमार्थसत्तासे तो सब कुछ अजन्मा आत्मा ही है। अतः जन्मका अभाव होनेके कारण किसी भी हेतु याफलआदिका उच्छेद नहीं होता— ऐसा इसका तात्पर्य है॥ ५०॥

जीवींका जन्म मायिक है
धर्मा य इति जायन्ते जायन्ते ते न तत्त्वतः।
जनम मायोपमं तेषां सा च माया न विद्यते॥ ५८॥

धर्म (जीव) जो उत्पन्न होते कहे जाते हैं वे वस्तुतः उत्पन्न नहीं होते। उनका जन्म मायाके सदृश है और वह माया भी [वस्तुतः] है नहीं। १८॥

येडण्यातमानोडन्ये च धर्मा जायन्त इति कल्प्यन्ते त इत्येवं-प्रकारा यथोक्ता संवृतिनिर्दिश्यत इति संवृत्येव धर्मा जायन्ते; न ते तन्त्रतः परमार्थतो जायन्ते। यत्पुनस्तत्संवृत्या जन्म तेषां धर्माणां यथोक्तानां यथा मायया जन्म तथा तन्मायोपमं प्रत्ये-तन्यम्।

माया नाम वस्तु तर्हि ? नैवम्ः सा च माया न विद्यते, मायेत्य-विद्यमानसाख्येत्यभित्रायः ॥५८॥

जो भी आत्मा तथा दूसरे धर्म 'उत्पन्न होते हैं'-इस प्रकार कल्पना किये जाते हैं वे इस प्रकारके सभी धर्म संवृतिसे ही उत्पन्न होते हैं। यहाँ 'इति' शब्दसे इससे पहले रलोकमें कही हुई संवृतिका निर्देश किया गया है। वे तत्त्वतः-परमार्थतः उत्पन्न नहीं होते। क्योंकि उन पूर्वोक्त धर्मोंका जो संवृतिसे होनेवाला जन्म है वह ऐसा है जैसे मायासे होनेवाला जन्म होता है, इसलिये उसे मायाके सहश समझना चाहिये।

तब तो माया एक सत्य वस्तु सिद्ध होती है ? नहीं, ऐसी बात नहीं है । वह माया भी है नहीं । तात्पर्य यह है कि 'माया' यह अविद्यमान वस्तुका ही नाम है ॥ ५८॥

कथं मायोपमं तेषां धर्माणां जन्मेत्याह—

उन धर्मीका जन्म मायाके सहश किस प्रकार है ? सो बतलाते हैं—

यथा मायामयाद्वीजाजायते तन्मयोऽङ्कुरः । नासौ नित्यो न चोच्छेदी तद्वद्वर्मेषु योजना ॥५६॥

जिस प्रकार मायामय बीजसे मायामय अङ्कर उत्पन्न होता है और वह न तो नित्य ही होता है और न नाशवान ही, उसी प्रकार धर्मों के विषयमें भी युक्ति समझनी चाहिये॥ ५९॥

मा० उ० १६-

यथा मायामयादाम्रादिबीजाज्जायते तन्मयो मायामयोऽङ्करो नासात्रङ्करो नित्यो न
चोच्छेदी विनाशी वाभूतत्वातद्वदेव धर्मेषु जन्मनाशादियोजना
युक्तिः । न तु परमार्थतो
धर्माणां जन्म नाशो वा युज्यत
इत्यर्थः ॥ ५९ ॥

जिस प्रकार मायामय आम आदिके बीजसे तन्मय अर्थात् मायामय अङ्कुर उत्पन्न होता है और वह अङ्कुर न तो नित्य ही होता है और न नाशवान् ही, उसी प्रकार असत्य होनेके कारण धर्मों में भी जन्म-नाशादिकी योजना-युक्ति हैं। तात्पर्य यह है कि प्रमार्थतः धर्मों-का जन्म अथवा नाश होना सम्भव नहीं है।। ५९।।

#### आत्माकी अनिर्वचनीयता

# नाजेषु सर्वधर्मेषु शाश्वताशाश्वताभिधा। यत्र वर्णा न वर्तन्ते विवेकस्तत्र नोच्यते॥६०॥

इन सम्पूर्ण अजन्मा धर्मोंमें नित्य-अनित्य नामोंकी प्रवृत्ति नहीं है। जहाँ शब्द ही नहीं है उस आत्मतत्त्वमें [नित्य-अनित्य] विवेक भी नहीं कहा जा सकता।। ६०।।

परमार्थतस्त्वात्मखजेषु नित्यैकरसविज्ञ सिमात्रसत्ताकेषु ज्ञाश्वतोऽशाश्वत इति वा नामिधा
नाभिधानं प्रवर्तत इत्यर्थः । यत्र
येषु वर्ण्यन्ते यैर्ग्थास्ते वर्णाः
शब्दा न प्रवर्तन्तेऽभिधातुं प्रकाशियतुं न प्रवर्तन्त इत्यर्थः ।

वास्तवमें तो नित्य एकरस विज्ञानमात्र सत्तास्वरूप अजन्मा आत्माओंमें नित्य-अनित्य-ऐसे अभिधान अर्थात् नामकी भी प्रवृत्ति नहीं है। जहाँ—जिन महात्माओंमें —जिनसे पदार्थोंका वर्णन किया जाता है वे वर्ण यानी शब्द भी नहीं हैं अर्थात् उसका वर्णन करनेके लिये प्रवृत्त नहीं होते हैं, इसमें इदमेवमिति विवेको विविक्तता तत्र नित्योऽनित्य इति नोच्यते। "यतो वाचो निवर्तन्ते" (तै० उ०२।४।१)इति श्रतेः॥६०॥

'यह ऐसा है अर्थात नित्य है अथवा अनित्य हैं इस प्रकारका विवेक भा नहीं कहा जाता; जैसा कि "जहाँ-से वाणी छौट आती है" इस श्रुति-से सिद्ध होता है।। ६०॥

# यथा स्वप्ने द्वयाभासं चित्तं चलति मायया। तथा जायदृद्धयाभासं चित्तं चलति मायया॥ ६१॥

जिस प्रकार खप्नमें चित्त मायासे द्वैताभासरूपसे स्फुरित होता है उसी प्रकार जाप्रत्कालीन द्वैताभासरूपसे भी चित्त मायासे ही स्फुरित होता है।। ६१॥

# अद्वयं च द्वयाभासं चित्तं स्वप्ने न संशयः। अदृर्य च द्वयाभासं तथा जायन्न संशयः॥ ६२॥

इसमें सन्देह नहीं, खप्नावस्थामें अद्वय वित्त ही द्वैतरूपसे भासने-चाला है; इसी प्रकार जायत्कालमें भी अद्रय मन ही द्वैतरूपसे भासने-चाला है-इसमें कोई सन्देह नहीं ।। ६२ ।।

यत्प्रनविगोचरत्वं परमार्थ-तोऽद्वयस विज्ञानमात्रस तन्म-नसः स्पन्दनमात्रं न परमार्थत इति। उक्तार्थी श्लोको ॥६१-६२॥ में) की जा चुकी है ॥ ६१-६२ ॥

परमार्थतः अद्वय विज्ञानमात्रका जो वाणीका विषयहोना है वह मनका स्फुरणमात्र ही है, वह परमार्थतः है नहीं-इस प्रकार इन दलोकोंकी व्याख्या पहले (अद्वैत० २९-३०

द्वैताभावमें खप्नका दृष्टान्त

वाग्गोचरसाभावो | इतश्र

Sesph shelp

वाणीके विषयभूत द्वैतका इसिलये भी अभाव है-

# स्वप्नदृक्प्रचरन्स्वप्ने दिन्नु वै दशसु स्थितान्। अण्डजान्स्वेदजान्वापि जीवान्पश्यति यानसदा॥६३॥

स्वप्नद्रष्टा स्वप्नमें घूमते-घूमते दशों दिशाओं में स्थित जिन अण्डज अथवा स्वेदज जीवोंको सर्वदा देखा करता है [ वे वस्तुतः उससे पृथक् नहीं होते ] ।। ६३ ।।

स्वप्नान्पश्यतीति स्वप्नद्दमप्र-चरन्पर्यटन्खप्ने खप्नस्थाने दिश्च वै दशसु स्थितान्वर्तमानाङ्गीवा-न्प्राणिनोऽण्डजान्स्वेदजान्वा या-नसदा पश्यति ॥ ६३ ॥ जो स्वप्नोंको देखता है उसे स्वप्नद्रष्टा कहते हैं, वह स्वप्न अर्थात् स्वप्न-स्थानोंमें घूमता हुआ दशों दिशाओं में स्थित जिन स्वेदज अथवा अण्डज प्राणियोंको सर्वदा देखता है [ वे वस्तुतः उससे भिन्न नहीं होते]।।६३।।

-3#G-

यद्येवं ततः किम् ? उच्यते— यदि ऐसा है तो इससे सिद्ध क्या हुआ ? सो बतलाते हैं—

# स्वप्नद्दिवचत्तदृश्यास्ते न विद्यन्ते ततः पृथक्। तथा तदृदृश्यमेवेदं स्वप्नदृक्विचत्तमिष्यते॥६४॥

वे सब खप्नद्रष्टाके चित्तके दृश्य उससे पृथक् नहीं होते। इसी प्रकार उस खप्नद्रष्टाका यह चित्त भी उसीका दृश्य माना जाता है।।६४॥

स्वप्नदृशश्चित्तं स्वप्नदृष्टिक्तम्।
तेन दृश्यास्ते जीवास्ततस्ताः
त्स्वप्नदृष्टिक्चतात्पृथङ्न विद्यन्ते
न सन्तीत्यर्थः। चित्तमेव ह्यनेकजीवादिमेदाकारेण विकल्पते।
तथा तद्पि स्वप्नदृष्टिचत्तमिदं

स्वप्नद्रष्टाका चित्त 'स्वप्नद्दिक्चत्त' कहलाता है, उससे देखे जानेवाले वे जीव उस स्वप्नद्रष्टाके चित्तसे पृथक् नहीं हैं—यह इसका तात्पर्य हैं। अनेक जीवादिभेदरूपसे चित्त ही कल्पना किया जाता है। इसी प्रकार उस स्वप्नद्रष्टाका यह चित्त भी उसका दृश्य ही है।

\*\*\*\*\*\*\*\*\* तद्दश्यमेव, तेन स्वमदशा दृश्यं | उस स्वप्नद्रष्टासे देखा जाता है, तद्दश्यम् । अतः स्वमदग्व्यतिरे-केण चित्तं नाम नास्तीत्यर्थः ।६४।

इसलिये उसका दृश्य है। अतः तात्पर्य यह है कि खप्नद्रष्टासे भिन्न चित्त भी कुछ है नहीं ।। ६४ ।।

चरञ्जागरिते जायदिन्तु वै दशसु स्थितान्। अण्डजान्स्वेद्जान्वापि जीवान्पर्यति यान्सदा ॥६५॥ जायचित्तेच्णीयास्ते न विद्यन्ते ततः पृथक्। तदृहर्यमेवेदं जायतश्चित्तमिष्यते ॥६६॥

जाप्रत्-अवस्थामें घूमते-घूमते जाप्रत्-अवस्थाका साक्षी दिशाओंमें स्थित जिन अण्डज अथवा स्वेदज जीवोंको सर्वदा देखता है।। ६५।। वे जामचित्तके दृश्य उससे पृथक नहीं हैं। इसी प्रकार वह जायचित्त भी उसीका दृश्य माना जाता है।। ६६।।

जाग्रतो दृश्या जीवास्तचिता-च्यतिरिक्ताश्चित्तेक्षणीयत्वात्स्वम-द्दिचत्तेक्षणीयजीववत् । तच जीवेक्षणात्मकं चित्तं द्रष्टुरव्यति-रिक्तं द्रष्ट्रदश्यत्वात्स्वमचित्तवत् । उक्तार्थं मन्यत् ॥ ६५-६६ ॥

जाप्रत् पुरुषको दिखलायी देने-वाले जीव उसके चित्तसे अपृथक हैं, क्योंकि खप्नद्रष्टाके चित्तसे देखे जानेवाले जीवोंके समान वे उसके चित्तसे ही देखे जाते हैं। तथा जीवोंको देखनेवाला वह चित्त भी द्रष्टासे अभिन्न है, क्योंकि स्वप्न-चित्तके समान वह भी जायदृद्रष्टा-का दृ य है। शेष अर्थ पहले कहा जा चुका है।। ६५-६६॥

उभे ह्यन्योन्यदृश्ये ते किं तद्स्तीति नोच्यते। लच्णाशून्यसुभयं तन्मतेनैव गृह्यते ॥ ६७ ॥ \*\*\*\*\*\*\*\*

वे [जीव और चित्त ] दोनों एक-दूसरेके दृश्य हैं; वे हैं क्या वस्तु—सो कहा नहीं जा सकता। ये दोनों ही प्रमाणशून्य हैं और केवल तिचत्ताके कारण ही ग्रहण किये जाते हैं।। ६७।।

जीविचते उमे चित्तचैत्ये ते
अन्योन्यदृश्ये इतरेतरगम्ये।
जीवादिविषयापेक्षं हि चित्तं नाम
भवति। चित्तापेक्षं हि जीवादि
दृश्यम्। अतस्ते अन्योन्यदृश्ये।
तस्मान्न किंचिदस्तीति चोच्यते
चित्तं वा चित्तेक्षणीयं वा किं
तदस्तीति विवेकिनोच्यते। न
हि स्वप्ने हस्ती हस्तिचित्तं वा
विद्यते तथेहापि विवेकिनामित्यभिप्रायः।

कथम् ? लक्षणास्त्र्नं लक्ष्य-तेऽनयेति लक्षणा प्रमाणं प्रमाण-स्त्यम्भयं चित्तं चैत्यं द्वयं यतस्तन्मतेनैय तच्चित्ततयैय तद् गृद्यते । न हि घटमतिं प्रत्या-ख्याय घटो गृह्यते नापि घटं प्रत्याख्याय घटमतिः । न हि

जीव और चित्त अर्थात चित्त और चित्तके विषय-ये दोनों ही अन्योन्यदृश्य अर्थात् एक-दूसरेके विषय हैं। जीवादि विषयकी अपेक्षा-से चित्त है और चित्तकी अपेक्षासे जीवादि दृश्य। अतः वे एक-दूसरेके दृइय हैं। इसलिये ऐसा प्रश्न होनेपर कि वे हैं क्या ? विवेकी छोग यही कहते हैं कि चित्त अथवा चित्तका दृश्य-इनमेंसे कोई भी वन्त है नहीं। इससे उन विवेकी पुरुषोंका यही अभिप्राय है कि जिस प्रकार स्वप्नमें हाथी और हाथीको प्रहण करनेवाला चित्त नहीं होता उसी प्रकार यहाँ (जायत-अवस्थामें) भी उनका अभाव है।

किस प्रकार नहीं हैं ? क्योंकि वे चित्त और चैत्य दोनों ही लक्षणा-शून्य-प्रमाणरहित हैं। जिससे कोई पदार्थ लक्षित होता है उसे 'लक्षणा' यानी 'प्रमाण' कहते हैं। और वे तन्मत—तचित्ततासे हीं प्रहण किये जाते हैं, क्योंकि न तो घटबुद्धिको त्यागकर घटका ही प्रहण किया जाता है और न घटको त्यागकर घटबुद्धिका ही। तात्पर्य यह कि तत्र प्रमाणप्रमेयभेदः शक्यते | उनमें प्रमाण और प्रमेयके भेदकी कल्पियतिमित्यभिप्रायः ॥ ६७॥ | कल्पना नहीं की जा सकती ॥६७॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# यथा स्वप्नमयो जोवो जायते म्रियतेऽपि च । तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च ॥६८॥

जिस प्रकार खप्नका जीव उत्पन्न होता है और मरता भी है उसी प्रकार ये सब जीव भी उत्पन्न होते हैं और मरते भी हैं।। ६८।।

यथा मायामयो जीवो जायते म्रियतेऽपि च। तथा जोवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च॥६९॥

जिस प्रकार मायामय जीव उत्पन्न होता है और मरता भी है उसी प्रकार ये सब जीव उत्पन्न होते हैं और मरते भी हैं।। ६९।।

यथा निर्मितको जीवो जायते म्रियतेऽपि वा।
तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च ॥७०॥

जिस प्रकार मन्त्रादिसे रचा हुआ जीव उत्पन्न होता है और मरता भी है उसी प्रकार ये सब जीव उत्पन्न होते हैं और मरते भी हैं।। ७०।।

मायामयो मायाविना यः
कृतो निर्मितको मन्त्रौषध्यादिमिर्निष्पादितः । स्वप्नमायानिमितका अण्डजादयो जीवा यथा
जायन्ते म्रियन्ते च तथा मनुध्यादिलक्षणा अविद्यमाना एव
चित्तविकल्पनामात्रा इत्यर्थः
।। ६ ८—७०।।

AND DESIGNATION OF THE PARTY.

मायामय—जिसे मायावीने रचा हो, निर्मितक—मन्त्र और ओपधि आदिसे सम्पादन किया हुआ। स्वप्न, मायाऔर मन्त्रादिसे निष्पन्न हुएअण्डजआदि जीव जिस प्रकार उत्पन्न होते और मरते भी हैं उसी प्रकार मनुष्यादिक्ष्प जीव वर्तमान होते हुए भी चित्तके विकल्पमात्र ही हैं—यह इसका अभिप्राय है।। ६८-७०॥ अजाति ही उत्तम सत्य है

# न कश्चिजायते जीवः संभवोऽस्य न विद्यते। एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र किंचिन्न जायते ॥ ७१ ॥

विस्तुतः ] कोई जीव उत्पन्न नहीं होता, उसके जन्मकी सम्भावना ही नहीं है। उत्तम सत्य तो यही है कि जिसमें किसी वस्तुकी उत्पत्ति ही नहीं होती ।। ७१ ।।

व्यवहारसत्यविषये जीवानां जन्ममरणादिः खप्नादिजीववदि-त्युक्तम् । उत्तमं तु परमार्थसत्यं कश्चिज्जायते जीव इति। . उक्तार्थमन्यत् ॥ ७१ ॥

व्यावहारिक सत्तामें भी जीवोंके जो जन्म-मरणादि हैं वें खप्नादिके जीवोंके ही समान हैं-ऐसा पहले कहा जा चुका है; किन्त उत्तम सत्य तो यही है कि कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता। शेष अंशकी व्याख्या पहले की जा चुकी है।।७१।।

#### चित्तकी असंगता

## चित्तस्पन्दित**मे**वेदं माह्यमाहकवदृद्रयम्। चित्तं निर्विषयं नित्यमसङ्गं तेन कीतितम् ॥ ७२ ॥

विषय और इन्द्रियोंके सिहत यह सम्पूर्ण द्वेत चित्तका ही स्फुरण हैं; किन्तु चित्त निर्विषय हैं; इसीसे उसे नित्य असङ्ग कहा गया है ॥७२॥

सर्वं ग्राद्यग्राहकविचत्तस्प-न्दितमेव द्वयं चित्तं परमार्थत आत्मैवेति निर्विषयं तेन निर्विष-यत्वेन नित्यमसङ्गं कीर्तितम्। "असङ्गो ह्ययं पुरुषः" (वृ० उ०

विषय और इन्द्रियोंसे युक्त सम्पूर्ण द्वैत चित्तका ही स्फुरण है। किन्तु चित्त परमार्थतः आत्मा ही है, इसिलये वह निर्विषय है। उस निर्विषयताके कारण उसे सर्वदा असङ्ग कहा गया है; जैसा कि "यह पुरुष

४ । ३ । १५, १६) इति श्रुतेः सिवषयस्य हि विषये सङ्गः निर्विषयत्वाचित्तमसङ्गमित्यर्थः ॥ ७२ ॥

असङ्ग ही है" इस श्रुतिसे प्रमाणित होता है। जो सविषय होता है उसी-का अपने विषयसे सङ्ग हो सकता है। अतः तात्पर्य यह है कि निर्विषय होनेके कारण चित्त असङ्ग है।।७२।।

-designation

ननु निर्विषयत्वेन चेदसङ्गत्वं चित्तस्य न निःसङ्गता भवति यस्माच्छास्ता शास्त्रं शिष्यश्चेत्येव-मादेविषयस्य विद्यमानत्वात् । नैष दोषः कस्मात्—

शङ्का-यदि निर्विषयताके कारण ही असङ्गता होती है तो चित्तकी असङ्गता तो हो नहीं सकती, क्योंकि शास्ता (गुरु), शास्त्र और शिष्य इत्यादि उसके विषय विद्यमान हैं।

समाधान-यह दोष नहीं हो सकता, क्योंकि-

व्यावहारिक वस्तु परमार्थतः नहीं होती योऽस्ति कल्पितसंवृत्या परमार्थेन नास्त्यसो । परतन्त्राभिसंवृत्या स्यान्नास्ति परमार्थतः॥ ७३॥

जो पदार्थ किल्पत व्यवहारके कारण होता है वह परमार्थतः नहीं होता; और यदि अन्य मतावलिम्बयोंके शास्त्रोंकी परिभाषाके अनुसार हो तो भी वह परमार्थतः नहीं हो सकता ॥ ७३॥

यः पदार्थः शास्त्रादिर्विद्यते स कल्पितसंष्ट्रत्याः कल्पिता च सा परमार्थप्रतिपत्त्युपायत्वेन संवृ-तिश्वसा, तया योऽस्ति परमार्थेन

जो भी शास्त्रादि पदार्थ हैं वे किल्पत व्यवहारसे ही हैं; अर्थात् जिस व्यवहारकी परमार्थतत्त्वकी उपलब्धिके उपायरूपसे कल्पना की गयी है उसके कारण जिस पदार्थ-की सत्ता है वह परमार्थसे नहीं है। "ज्ञान हो जानेपर द्वैत नहीं रहता" नास्त्यसौ न विद्यते । ज्ञाते द्वैतं न विद्यत इत्युक्तम् ।

यश्च परतन्त्राभिसंवृत्या पर-शास्त्रव्यवहारेण स्थात्पदार्थः स परमार्थतो निरूप्यमाणो ना-स्त्येव। तेन युक्तमुक्तमसङ्गं तेन कीर्तितमिति॥ ७३॥ (आगम० ऋो०१८) ऐसा हम पहले कह ही चुके हैं।

इसके सिवा जो पदार्थ परतन्त्रा-दिसंवृतिसे—अन्य मतावलिम्बयोंके शास्त्रव्यवहारसे सिद्ध है वह परमार्थतः निरूपण किये जानेपर नहीं है। अतः 'इसीसे उसे असङ्ग कहा गया है'-यह कथन ठीक ही है। ७३॥

--::

आत्मा अज है-यह कल्पना भी व्यावहारिक है

नजु शास्त्रादीनां संवृतित्वेऽज इतीयमपि कल्पना संवृतिः स्यात् ?

सत्यमेवम्।

शङ्का-शास्त्रादिको व्यावहारिक माननेपर तो 'अज है' ऐसी कल्पना भी व्यावहारिक ही सिद्ध होगी ?

समाधान-हाँ,बात तो ऐसी ही है

अजः कल्पितसंवृत्या परमार्थेन नाप्यजः। परतन्त्राभिनिष्पत्त्या संवृत्या जायते तु सः॥ ७४॥

आत्मा 'अज' भी किल्पत व्यवहारके कारण ही कहा जाता है परमार्थतः तो 'अज' भी नहीं है। अन्य मतावलिम्बयोंके शास्त्रोंसे सिद्ध जो संवृति (भ्रमजनित व्यवहार) है उसके अनुसार उसका जन्म होता है। [अतः] उसका निषेध करनेके लिये ही उसे 'अज' कहा गया है।। ७४।।

शास्त्रादिकल्पितसंवृत्यैवाज इत्युच्यते । परमार्थेन नाप्यजः ।

शास्त्रादिकल्पित व्यवहारके कारण ही उसे 'अज' ऐसा कहा जाता है। परमार्थतः तो वह अज यस्मात्परतन्त्राभिनिष्पत्त्या पर-शास्त्रसिद्धिमपेक्ष्य योडज इत्युक्तः स संवृत्या जायते। अतोडज इतीयमपि कल्पना परमार्थविषये नैव क्रमत इत्यर्थः॥ ७४॥

भीनहीं है। क्योंकि यहाँ जिसे अन्य शास्त्रोंकी सिद्धिकी अपेक्षासे 'अज' ऐसा कहा है, वह संवृतिसे ही जन्म भी छेता है। अतः 'वह अज है' ऐसी कल्पनाका भी परमार्थ-राज्यमें प्रवेश नहीं हो सकता। 1981।

#### द्वैताभावसे जन्माभाव

यसादसद्विषयस्तसात्—] 🎏 व्योंकि विषयअसत् है, इसिलये-

अभूताभिनिवेशोऽस्ति द्वयं तत्र न विद्यते। द्वयाभावं स बुद्ध्वैव निर्निमित्तो न जायते॥७५॥

लोगोंका असत्य [द्वैत] के विषयमें केवल आग्रह है। वह [परमार्थतत्त्वमें] द्वैत है ही नहीं। जीव द्वैताभावका बोध प्राप्त करके ही, फिर काई कारण न रहनेसे जन्म नहीं लेता।। ७५॥

असत्यभूते द्वैतेऽभिनिवेशोऽस्ति केवलम् । अभिनिवेश भिथ्याभिनिवेश-जिव्हत्या जन्माभावः सिध्याभिनिवेश-

मात्रं च जनमनः कारणं यस्मात्त-स्माद्द्वयाभावं बुद्ध्वा निर्निमित्तो निष्टत्तमिध्याद्वयाभिनिवेशो यः स न जायते ॥ ७५ ॥ असत्यभूत द्वैतमें लोगोंका केवल अभिनिवेश है। आग्रहमात्रका नाम अभिनिवेश है। वहाँ [परमार्थवस्तुमें] द्वैत है ही नहीं। क्योंकि मिथ्या अभिनिवेशमात्र ही जीवके जन्मका कारण है। अतः द्वैताभावको जानकर जो निर्निमित्त हो गया है अर्थात् जिसका मिथ्या द्वैत विषयक आग्रह निवृत्त हो गया है उस [अधिकारी जीव] का फिर जन्म नहीं होता॥ ७५॥

- **与张**(-

यदा न लभते हेतूनुत्तमाधममध्यमान्। तदा न जायते चित्तं हेत्वभावे फलं कुतः॥ ७६॥ जिस समय चित्त उत्तम, मध्यम और अधम हेतुओं को प्राप्त नहीं करता, उस समय उसका जन्म भी नहीं होता; क्योंकि हेतुका अभाव होनेपर फिर फल कहाँ हो सकता है ? ।। ७६ ।।

जात्याश्रमविहिता आशीवं-जिंत<u>ैर नुष्ठीयमाना</u> हेतुत्रयाभावा-धर्मा देवत्वादि-प्राप्तिहेतव उत्तमाः केवलाश्च धर्माः । अधर्मव्यामिश्रा मनुष्यत्वादिप्राप्त्यर्था मध्यमाः। तियंगादिप्राप्तिनिमित्ता अधर्म-लक्षणाः प्रवृत्तिविशेषाश्राधमाः। तानुत्तममध्यमाधमानविद्यापरि-कल्पितान्यदैकमेवाद्वितीयमात्म-तत्त्वं सर्वेकल्पनावर्जितं जानन लमते न पश्यति यथा बालैर्द्दश्य-मानं गगने मलं विवेकी नपश्यति न जायते नोत्पद्यते तद्वतदा देवाद्याकारैकत्तमाधम-मध्यमफलरूपेण ह्यसति हेतौ फलमुत्पद्यते बीजाद्यभाव इव सस्यादि ॥ ७६ ॥

निष्काम मनुष्योंद्वारा अनुष्टान किये जाते हुए देवत्वादिकी प्राप्तिके हेतुभूत वर्णाश्रमविहित धर्म, जो केवल धर्म ही हैं उत्तम हेत हैं और मनुष्यत्वादिकी प्राप्तिके हेतुभूत जो अधर्ममिश्रित धर्म हैं वे मध्यम हेत हैं तथा तिर्यगादि योनियोंकी प्राप्तिकी हेतुभूत अधर्ममयी विशेष प्रवृत्तियाँ अधम हेतु हैं। जिस समय सम्पूर्ण कल्पनासे रहित एकमात्र अद्वितीय आत्मतत्त्वका ज्ञान होनेपर उन उत्तम, मध्यम और अधम हेतुओंको मनुष्य इस प्रकार उपलब्ध नहीं करता, जैसे कि विवेकी पुरुष आकाशमें बालकोंको दिखायी देनेवाली मलिनताको नहीं देखता, उस समय चित्त उत्तम, मध्यम और अधम फल-रूपसे देवादि शरीरोंमें उत्पन्न नहीं होता। बीजादिके अभावमें जैसे अन्नादि उत्पन्न नहीं होते उसी प्रकार हेतुके न होनेपर फलकी भी उत्पत्ति नहीं होती ॥ ७६ ॥

हेत्वभावे चित्तं नोत्पद्यत इति

हेतुका अभाव हो जानेपर चित्त उत्पन्न नहीं होता-ऐसा पहले कहा ह्युक्तम् । सा पुनरनुत्पत्तिश्चित्तस्य । कीदशीत्युच्यते—

गया। किन्तु वह चित्तकी अनुत्पत्ति कैसी होती है ? इसपर कहा जाता है-

अनिमित्तस्य चित्तस्य यानुत्पत्तिः समाद्वया। अजातस्यैव सर्वस्य चित्तदृश्यं हि तद्यतः॥ ७७॥

[इस प्रकार] निमित्तशून्य चित्तकी जो अनुत्पत्ति है वह सर्वथा निर्विशेष और अद्वितीय है। [क्योंकि पहले भी] वह सर्वदा अजात [अर्थात् अद्वितीय] चित्तकी ही होती है, क्योंकि यह जो कुछ [प्रतीयमान द्वैतवर्ग] है, सब चित्तका ही दृश्य है।। ७७।।

परमार्थदर्शनेन निरस्तधर्माधर्माख्योत्पत्तिनिमित्तस्यानिमित्तस्य चित्तस्येति या मोक्षाख्यानुत्पत्तिः सासर्वदासर्वावस्थासु समा
निर्विशेषाद्वया च। पूर्वमप्यजातस्यैवानुत्पन्नस्य चित्तस्य सर्वस्याद्वयस्येत्यर्थः । यस्मात्प्रागिप
विज्ञानाचित्तदृश्यं तदद्वयं जन्म
च तस्मादजातस्य सर्वस्य सर्वदा
चित्तस्य समाद्वयैवानुत्पत्तिन् पुनः
कदाचिद्भवति कदाचिद्वा न
भवति। सर्वदैकस्पैवेत्यर्थः।।७७॥

परमार्थज्ञानके द्वारा जिसका धर्माधर्मरूप उत्पत्तिका कारण निवृत्त हो गया है उस निमित्तरान्य चित्तकी जो मोक्षसंज्ञक अनुत्पत्ति है वह सर्वदा सब अवस्थाओं में समान अर्थात् निर्विशेष और अद्वितीयः है। वह पहलेसे ही अजात-अनु-त्पन्न और सर्व अर्थात् अद्वय चित्तकी ही होती है। क्योंकि बोध होनेके पूर्व भी वह द्वैत और जन्म चित्तका ही दृश्य था अतः सम्पूर्ण अजात चित्तकी अनुत्पत्ति सर्वदा समान और अद्वय ही होती है। ऐसी नहीं है कि कभी होती है और कभी नहीं होती। तात्पर्य यह है कि वह सर्वदा एकरूपा ही है।। ७७॥

विद्वान्की अभयपद्रप्राप्ति

यथोक्तेन न्यायेन जन्मनिमि- | त्तस्य द्वयस्याभावात्—

उपर्युक्त न्यायसे जन्मके हेतुभूत द्वैतका अभाव होनेके कारण—

### बुद्ध्वानिमित्ततां सत्यां हेतुं पृथगनाप्नुवन् । वीतशोकं तथाकाममभयं पद्मश्नुते ॥ ७=॥

अनिमित्तताको ही सत्य जानकर और दिवादि योनिकी प्राप्तिके ] किसी अन्य हेतुको न पाकर विद्वान् शोक और कामसे रहित अभयपद प्राप्त कर लेता है।। ७८।।

अनिमित्ततां च सत्यां मार्थरूपां बुद्ध्वा हेतुं धर्मादि-कारणं देवादियोनिप्राप्तये पृथ-गनाष्नुवन्ननुपदिदानस्त्यक्तवा-द्यैषणः सन्कामशोकादिवर्जित-मविद्यादिरहितमभयं पदमञ्जुते प्रनर्ने जायत इत्यर्थः ॥ ७८ ॥

अनिमित्तताको ही सत्य यानी परमार्थकप जानकर तथा देवादि योनियोंकी प्राप्तिके लिये किसी अन्य धर्मादि कारणको न पाकर विद्वान् वाह्य एषणाओंसे मुक्त हो कामना एवं शोकादिसे रहित अविद्याशून्य अभयपदको प्राप्त कर लेता है; अर्थात् फिर जन्म नहीं लेता ॥ ७८ ॥

## अभूताभिनिवेशान्ति सदृशे तत्प्रवर्तते । वस्त्वभावं स बुद्ध्वैव निःसङ्गं विनिवर्तते ॥ ७९ ॥

चित्त असत्य [ द्वैत ] के अभिनिवेशसे ही तद्नुरूप विषयों में प्रवृत्त होता है। तथा द्वैत वस्तुके अभावका बोध होनेपर ही वह उससे निःसङ्ग होकर छौट आता है।। ७९।।

यस्मादभूताभिनिवेशादसति द्वये द्वयास्तित्वनिश्वयोऽभृताभि-निवेशस्तस्मादविद्याव्यामोहरूपा-द्धि सद्दशे तद्तुरूपे तिच्चत्तं प्रवर्तते । तस्य द्वयस्य वस्तुनो-

क्योंकि अभूताभिनिवेशसे जो द्वैत वस्तुतः असत् है उसके अस्तित्वका निर्चय करना 'अभूताभिनिवेश' है-उस अविद्याजनित मोहरूप असत्याभिनिवेशके कारण ही चित्त तद्तुरूप विषयोंमें प्रवृत्त होता है। जिस समय वह उस द्वैत वस्तुका

ऽभावं यदा बुद्धवांस्तदा तस्मानिः-सङ्गं निरपेक्षं सद्धिनिवर्ततेऽभूता-भिनिवेशविषयात् ॥ ७९ ॥

अभाव जान छेता है इस समय उस मिथ्या अभिनिवेशजनित विषयसे निःसङ्ग-निर्पेक्ष होकर छौट आता है।। ७९॥

मनोवृत्तियोंकी सन्धिमें ब्रह्मसाक्षात्कार

निवृत्तस्याप्रवृत्तस्य निश्चला हि तदा स्थितिः। त्रिषयः स हि बुद्धानां तत्साम्यमजमद्वयम्॥८०॥

इस प्रकार [ द्वैतसे ] निवृत्त और [ विषयान्तरमें ] प्रवृत्त न हुए चित्तकी उस समय निश्चल स्थिति रहती है। वह परमार्थदर्शी पुरुषोंका ही विषय है और वही परम साम्य, अज और अद्वय है।। ८०।।

निवृत्तस्य द्वैतिविषयाद्विषयानतरे चाप्रवृत्तस्याभावदर्शनेन
चित्तस्य निश्रला चलनविजेता
ब्रह्मस्वरूपेव तदा स्थितिः । येषा
ब्रह्मस्वरूपेव तदा स्थितिः । येषा
ब्रह्मस्वरूपेव तदा स्थितिः । येषा
ब्रह्मस्वरूपेव तदा स्थितिश्चित्तस्याद्वयविज्ञानैकरसघनलक्षणा, स हि
यस्माद्विषयो गोचरः परमार्थदिश्नां बुद्धानां तस्मात्तत्साम्यं
परं निर्विशेषमजमद्वयं च ॥८०॥

उस समय द्वैतिविषयसे निवृत्त और विषयान्तरमें अप्रवृत्त चित्तकी अभावदर्शनके कारण निश्चला— चलन-वर्जिता अर्थात् ब्रह्मस्वरूपा स्थिति रहती है। चित्तकी जो यह अद्वयविज्ञानैकरसघनस्वरूपा ब्रह्ममयी स्थिति है वह, क्योंकि परमार्थदर्शी ज्ञानियोंका विषय— गोचर है इसलिये, परमसाम्य— निर्विशेष अज और अद्वय है।।८०।।

पुनरिष कीदृशश्वासौ बुद्धानां विषय इत्याह—

वह ज्ञानियोंका विषय किस प्रकार-का है ? सो फिर भी बतलाते हैं—

अजमनिद्रमस्वप्नं प्रभातं भवति स्वयम् । सक्रिद्धभातो ह्येवष धर्मो धातुस्वभावतः ॥=१॥

वह अज, अनिद्र, अस्वप्न और स्वयंप्रकाश है। यह [ आत्मा-नामक ] धर्म अपने वस्तु-स्वभावसे ही नित्यप्रकाशमान है।। ८१।।

स्वयमेव तत्प्रभातं भवति, भावमित्यर्थः । वस्तुस्वभावत इत्यर्थः ॥ ८१ ॥

वह स्वयं ही प्रकाशित होता नादित्याद्यपेक्षमः खयंज्योतिःख-। है-आदित्य आदिकी अपेक्षासे नहीं सकृद्धिभातः । अर्थात् वह स्वयं प्रकाशस्वभाव है। सदैव विभात इत्येतदेष एवंलक्षण यह ऐसे लक्षणोंवाला आत्मानामक आत्मारुयो धर्मो धातुस्रभावतो धर्मधातुस्वभाव-वस्तुस्वभावसे ही सकृद्विभात सदा भासमान है।।८१॥

#### आत्माकी दुई श्रीताका हेत्

एवसच्यमानमपि परमार्थतस्वं।

कस्माल्लौकिकैनं गृह्यत इत्युच्यते-

इस प्रकार कहे जानेपर भी लौकिक पुरुषोंको इस परमार्थतत्त्व-का बोध क्यों नहीं होता ? इसपर

# सुखमात्रियते नित्यं दुःखं वित्रियते सदा। यस्य कस्य च धर्मस्य महेण भगवानसौ ॥ ८२ ॥

वे भगवान् जिस-किसी द्वैत वस्तुके आग्रहसे अनायास ही आच्छादित हो जाते हैं और सदा कठिनतासे प्रकट होते हैं।। ८२।।

यसाद्यस्य कस्यचिद्द्रयवस्तुनो धर्मस्य ग्रहेण ग्रहणावेशेन मिथ्या-भिनिविष्टतया सुखमात्रियते-**ऽनायासेनाच्छाद्यत इत्यर्थः। द्वयो-**पलब्धिनिमित्तं हि तत्रावरणं न यनान्तरमपेक्षते । दुःखं

क्योंकि जिस किसी धर्म-द्वैत वस्तुके प्रहण-आग्रहसे मिथ्या-भिनिवेशकेकारण वे भगवान् अर्थात् अद्वय आत्मदेव सहज ही आवृत हो जाते हैं अर्थात् बिना आयासके ही आच्छादित हो जाते हैं-क्योंकि द्वैतोपलव्धिके निमित्तसे होनेवाला आवरण किसी अन्य यत्नकी अपेक्षा

विवियते प्रकटीकियते, परमार्थ-ज्ञानस्य दुर्लभत्वात् । भगवान-सावात्माद्वयो देव अतो वेदान्तैराचार्येश्व बहुश उच्यमानोऽपि नैव ज्ञातं शक्य इत्यर्थः । ''आश्रयो वक्ता क्रश-लोऽस्य लब्धा" (क॰ उ०१। २।७) इति श्रुतेः ॥ ८२॥

नहीं करता-और परमार्थज्ञान दुर्छभ होनेके कारण दुःखसे प्रकट किये जाते हैं; इसिलये वेदान्ताचार्यों के अनेक प्रकार निरूपण करनेपर भी जाननेमें नहीं आ सकते-यह इसका तात्पर्य है। "इसका वर्णन करनेवाला आश्चर्यरूप है तथा इसे प्रहण करनेवाला भी कोई निपण पुरुष ही होता है" इस श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता है।। ८२।।

#### परमार्थका आवरण करनेवाले असदभिनिवेश

अस्ति नास्तीत्यादिस्क्ष्मविषया अपि पण्डितानां ग्रहा भगवतः परमात्मन भावरणा एव किस्त मृढजनानां बुद्धिलक्षणा इत्येव-मर्थं प्रदर्शयनाह—

अस्ति-नास्ति इत्यादि सूक्ष्मविषय भी, जो पण्डितोंके आप्रह हैं, भगवान् परमात्माके आवरणं ही हैं, फिर मूर्ख लोगोंके बुद्धिरूप आप्रहों-की तो बात ही क्या है ? इसी बातको दिखलाते हुए कहते हैं-

## अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति वा पुनः। चलस्थिरोभयाभावैरावृणोत्येव बालिशः ॥८३॥

आत्मा है, नहीं है, है भी और नहीं भी है तथा नहीं है--नहीं है--इस प्रकार क्रमशः चल, स्थिर, उभयरूप और अभावरूप कोटियोंसे मूर्खळोग परमात्माको आच्छादित ही करते हैं।। ८३।।

अस्त्यात्मेति वादी कश्चित्प्र-।

कोई वादी कहता है-'आत्मा नास्तीत्यपरो वैना- है'। दूसरा वैनाशिक कहता है- 'नहीं है'। तीसरा अर्द्धवैनाशिक शिकः । अस्ति नास्तीत्यपरोऽर्धः । सद्सद्वादी दिगम्बर कहता है-'है

वैनाशिकः सदसद्वादी दिग्वा-साः । नास्ति नास्तीत्यत्यन्तज्ञन्य-वादी । तत्रास्तिभावश्रलः, द्यनित्यविलक्षणत्वात् । नास्ति-स्थिरः सदाविशेषत्वात । उभयं चलस्थरविषयत्वात्सद-सद्भावोऽभावोऽत्यन्ताभावः। प्रकारचत्रष्ट्रयस्थापि तैरेतै-श्रलिशोभयाभावैः सदसदादि-वादी सर्वोडिप भगवन्तमाष्ट्रणो-त्येव बालिशोऽविवेकी। यद्यपि पण्डितो बालिश एव परमार्थ-तत्त्वानववोधात्किम स्वभावमृढो जन इत्यभिप्रायः ॥८३॥

भी और नहीं भी हैं। तथा अत्यन्त शून्यवादीका कथन है कि 'नहीं है-नहीं हैं'। इनमें अस्तिभाव 'चल' है, क्योंकि वह घट आदि अनित्य पदार्थोंसे भिन्न है। [तात्पर्य यह है कि घटादिका प्रमाता सुखादि विशेष धर्मोंसे युक्त होनेके कारण परिणामी-चल है]। सदा अविशेष रूप होनेसे नास्तिभाव 'स्थिर' है। चल और स्थिरविषयक होनेसे सदसद्भाव उभयरूप है तथा अभाव अत्यन्ताभावरूप है।

इन चल, स्थिर, चलिस्थर और अभावरूप चार प्रकारके भावोंसे सभी मूर्ख अर्थात् विवेकहीन सदसदादि वादीगण भगवानको आच्छादित ही करते हैं। वे यद्यपि पण्डित हैं, तो भी परमार्थतत्त्वका ज्ञानन होनेके कारण मूर्ख ही हैं। अतः तात्पर्य यह है कि फिर खभावसे ही मूर्खलोगोंकी तो बात ही क्या है ? 11८३11

को द्वपुनः परमार्थतत्त्वं यदव-वोधादवालिशः पण्डितो भवती-त्याह-

तो फिर वह परमार्थतत्त्व कैसा
है जिसका ज्ञान होनेपर मनुष्य
अबालिश अर्थात् पण्डित हो जाता
है ? इसपर कहते हैं—

em ( ) 67 9779

कोट्यश्चतस्र एतास्तु यहैर्यासां सदावृतः। भगवानाभिरस्ष्टष्टो येन दृष्टः स सर्वदृक् ॥ ८४॥ जिनके अभिनिवेशसे आत्मा सदा ही आवृत रहता है वे ये चार ही कोटियाँ हैं। इनसे असंस्पृष्ट (अछूते) भगवान्को जिसने देखा है वही सर्वज्ञ है।। ८४॥

कोट्यः प्रावादुकशास्त्रनिर्ण-यान्ता एता उक्ता चतुष्कोटिवर्जिता-अस्ति नास्तीत्या-त्मज्ञानस्य द्याश्रतस्रो यासां सार्वज्ञकारणत्वम् कोटीनां ग्रहैर्ग्रहणै-रूपलब्धिनिश्रयैः सदा सर्वदावृत-आच्छादितस्तेषामेव प्रावादका-नां यः स भगवानाभिरस्तिना-स्तीत्यादिकोटिभिश्रतस्रभिरप्य-स्पृष्टोऽस्त्यादि विकल्पनावर्जित इत्येतचेन मुनिना दृष्टो ज्ञातो वेदान्तेष्वौपनिषदः पुरुषः सर्वद्दसर्वज्ञः परमाथँपण्डित इत्यर्थः ॥ ८४ ॥

उन प्रवाद करनेवाले वादियों के
शास्त्रोंद्वारा निर्णय की हुई ये अस्तिनास्ति आदि चार ही कोटियाँ हैं।
जिन कोटियों के प्रह—प्रहणसे ही,
अर्थात् उन प्रावादुकों के इस उपलब्धिजनित निश्चयसे ही जो भगवान्
सदा आवृत है उसे जिस मुनिने इन
अस्ति-नास्तिआदि चारों ही कोटियोंसे असंस्पृष्ट अर्थात् अस्ति-नास्ति
आदि विकल्पसे सर्वदा रहित देखा
है, यानी उसे वेदान्तों में [प्रतिपादित] औपनिषद पुरुषस्त्रपसे जाना
है वही सर्वदृक्—सर्वज्ञ अर्थात्
परमार्थको जाननेवाला है।।८४।।

#### ज्ञानीका नैष्कर्म्य

प्राप्य सर्वज्ञतां कृत्लां ब्राह्मण्यं पदमद्वयम् । अनापन्नादिमध्यान्तं किमतः परमीहते ॥ ५५॥

इस पूर्ण सर्वज्ञता और आदि, मध्य एवं अन्तसे रहित अद्वितीय बाह्मण्य पदको पाकर भी क्या [वह विवेकी पुरुष] फिर कोई चेष्टा करता है ? ॥ ८५ ॥

प्राप्येतां यथोक्तां कृत्स्नां समस्तां सर्वज्ञतां ब्राह्मण्यं पदं ''स ब्राह्मणः'' (वृ० उ० इस उपर्युक्त सम्पूर्ण सर्वज्ञता और "[ जो इस अक्षरको जानकर इस छोकसे जाता है ] वह ब्राह्मण ३।८।१०) "एष नित्यो
महिमा ब्राह्मणस्य" ( बृ० उ०
४।४। २३) इति श्रुतेः;
आदिमध्यान्ता उत्पत्तिस्थितिलया अनापन्ना अप्राप्ता यस्यादयस्य पदस्य न निद्यन्ते तदनापन्नादिमध्यान्तं ब्राह्मण्यं पदम्,
तदेव प्राप्य लब्ध्वा किमतः
परमस्मादात्मलाभाद्ध्वमीहते चेष्टते निष्प्रयोजनमित्यर्थः। "नैव
तस्य कृतेनार्थः" (गीता ३।१८)
इत्यादिस्मृतेः॥ ८५॥

है" "यह त्राह्मणकी शाश्वती महिमा है" इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार त्राह्मण्यपदको प्राप्तकर-जिस अद्वय पदके आदि, मध्य और अन्त अर्थात् उत्पत्ति, स्थिति, और लय अनापन्न-अप्राप्त हैं, अर्थात् नहीं हैं वह अनापन्नादिमध्यान्त त्राह्मण्यपद है, उसीको पाकर इससे पीछे-इस आत्मलाभके अनन्तर कोई प्रयोजन न रहनेपर भी क्या [वह विद्वान्] कोई चेष्टा करता है? [अर्थात् नहीं करता] जैसा कि "उसका किसी कार्यसे प्रयोजन नहीं रहता" इस स्पृतिसे प्रमाणित होता है।।८५॥

# विप्राणां विनयो ह्येष शमः प्राकृत उच्यते । दमः प्रकृतिदान्तत्वादेवं विद्वाञ्हामं व्रजेत् ॥ ८६ ॥

[आत्मस्वरूपमें स्थित रहना] यह उन ब्राह्मणोंका विनय है, यही उनका स्वाभाविक शम कहा जाता है तथा स्वभावसे ही दान्त (जितेन्द्रिय) होनेके कारण यही उनका दम भी है। इस प्रकार विद्वान शान्तिको प्राप्त हो जाता है।। ८६।।

विप्राणां ब्राह्मणानां विनयो विनीतत्वं स्वामाविकं यदेतदात्म-स्वरूपेणावस्थानम् । एष विनयः शमोऽप्येष एव प्राकृतः स्वामा-विकोऽकृतक उच्यते । दमोऽप्येष

न्नाह्मणोंका जो यह आत्मस्वरूपसे स्थित होनारूप विनय-विनीतत्व है वह स्वामाविक है। उनका यह विनय और यही प्राकृत-स्वामाविक अर्थात् अकृतक शम भी कहा जाता है। न्रह्मस्वभावसे ही उपशान्तरूप

एव प्रकृतिदान्तत्वात्स्वभावत एव चोपशान्तरूपत्वाद्बद्वणः । एवं यथोक्तं स्वभावोपशान्तं ब्रह्म विद्वाञ्श्रमस्रपशान्ति स्वाभाविकीं ब्रह्मस्वरूपां व्रजेद्बह्मस्वरूपेणाव-तिष्ठत इत्यर्थः ॥ ८६ ॥

है, अतः प्रकृतितः दान्त होनेके कारण यही उनका दम भी है। इस प्रकार उपर्युक्त स्वभावतः शान्त ब्रह्मको जाननेवाला पुरुष शम-ब्रह्म-स्वरूपा स्वाभाविकी उपशान्तिको प्राप्त हो जाता है, अर्थात् ब्रह्मरूपसे स्थित हो जाता है।। ८६।।

#### त्रिविध शेय

एवमन्योन्यविरुद्धत्वात्संसारकारणानि रागद्धेषदोषास्पदानि
प्रावादुकानां दर्शनानि । अतो
मिथ्यादर्शनानि तानीति तद्यकिभिरेव दर्शयित्वा चतुष्कोटिवर्जितत्वाद्रागादिदोषानास्पदं
स्वभावशान्तमद्वैतदर्शनमेव सम्यग्दर्शनमित्युपसंहतम् । अथेदानीं स्वप्रक्रियाप्रदर्शनार्थ
आरम्मः—

इस प्रकार एक-दूसरेसे विरुद्ध होनेके कारण प्रावादुकों (वादियों) के दर्शन संसारके कारणस्वरूप राग-द्धेषादि दोषोंके आश्रय हैं। अतः वे मिध्या दर्शन हैं—यह बात उन्हींकी युक्तियोंसे दिखलाकर चारों कोटियोंसे रहित होनेके कारण रागादि दोषोंका अनाश्रयभूत स्वभावतः शान्त अद्वैतदर्शन ही सम्यग्दर्शन है—इस प्रकार उपसंहार किया गया। अब यहाँसे अपनी प्रक्रिया दिखलानेके लिये आरम्भ किया जाता है—

## सवस्तु सोपलम्भं च द्वयं लौकिकमिष्यते। अवस्तु सोपलम्भं च शुद्धं लौकिकमिष्यते॥ ८०॥

वस्तु और चपलिब्ध दोनोंके सिंहत जो द्वैत है उसे लौकिक (जामत्) कहते हैं तथा जो द्वैत वस्तुके बिना केवल उपलिब्धिके सिंहत है उसे शुद्ध लौकिक (स्वप्न) कहते हैं।। ८७।।

सबस्तु संवृतिसता वस्तुना इति लीकिकम सह वर्तत चो-सवस्तु. तथा पलब्धिरुपलम्भस्तेन सह वर्तत इति सोपलम्भं च शास्त्रादिसर्व-व्यवहारास्पदं ग्राह्यग्राहकलक्ष्ण इयं लौकिकं लोकादनपेतं लौकिकं जागरितमित्येतत् । एवं लक्ष्णं जागरितमिष्यते वेदानतेष ।

अवस्त संवृतेरप्यभावात । गुद्धली किकम् सोपलम्भं वस्तुवदु-पलम्भनम्पलम्भो-

ऽसत्यि वस्तुनि तेन सह वर्तत इति सोपलम्भं च। ग्रुद्धं केवलं जागरितात्स्थृलाह्यौ-सर्वप्राणिसाधारणत्वादि-ष्यते स्वप्न इत्यर्थः ॥ ८७ ॥

सवस्त-व्यावहारिक सत् वस्त-के सहित रहता है, इसलिये जो सवस्त है तथा उपलम्भ यानी उप-लिधके सिहत है, इसलिये जो 'सोपलम्भ' है ऐसा शास्त्रादि सम्पर्ण व्यवहारका आश्रयभूत प्राह्मग्रहण-रूप जो द्वैत है वह 'लोकिक'-लोक-से दूर न रहनेवाला अर्थात् जायत् कहलाता है। वेदान्तोंमें जागरित-को ऐसे लक्षणोंवाला माना है।

संवृतिका भी अभाव होनेके कारण जो 'अवस्तु' है-किन्तु 'सोप-लम्भ' है-वस्तके न होनेपर भी वस्तके समान उपलब्ध होना 'उप-लम्भ' कहलाता है। उसके सिहत होनेके कारण जो 'सोपलम्भ' है वह सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये साधारण होनेके कारण शुद्धकेवल अर्थात जागरितरूप स्थूल लौकिकसे भिन्न लौकिक माना जाता है; अर्थात् वह खप्नावस्था है।। ८७।।

# अवस्त्वनुपलम्भं च लोकोत्तरमिति स्मृतम्। ज्ञानं ज्ञेयं च विज्ञेयं सदा बुद्धेः प्रकीर्तितम् ॥ ८८ ॥

जो वस्तु और उपलब्धि दोनोंसे रहित है वह अवस्था लोकोत्तर (सुपुप्ति) मानी गयी है। इस प्रकार विद्वानोंने सर्वदा ही [अवस्था-त्रयरूप ] ज्ञान और ज़ेय तथा [तुरीयरूप ] विज्ञेयका निरूपण किया है।। ८८।।

अवस्त्वनुपलम्भं च ग्राह्य-लोकोत्तरम् ग्रहणवर्जितमित्ये-

तत्, लोकोत्तरम्
अतएव लोकातीतम् । ग्राह्मग्रहणविषयो हि लोकस्तदभावात्सर्वप्रष्टत्तिबीजं सुष्ठप्तमित्येतदेवं
स्मृतम् ।

सोपायं परमार्थतस्वं लौकिकं

शुद्धलौकिकं लोकोत्तरं च क्रमेण

येन ज्ञानेन ज्ञायते तज्ज्ञानम्।

ज्ञेयमेतान्येव त्रीणि। एतद्व्यतिरेकेण ज्ञेयानुपपत्तः सर्वप्रावादुककल्पितवस्तुनोऽत्रैवान्तर्भावात्।

विज्ञेयं परमार्थसत्यं तुर्याख्यमद्वयमजमात्मतत्त्वमित्यर्थः। सदा

सर्वदा एतल्लौकिकादिविज्ञेयान्तं

शुद्धः परमार्थदिर्शिभिर्वद्मविद्धः

प्रकीर्तितम्।। ८८।।

अवस्तु और अनुपल्रम्भ अर्थात् प्राह्म और प्रहणसे रहित जो अवस्था है वह 'लोकोत्तर' अतएव 'लोका-तीत' कहलाती है, क्योंकि प्राह्म और प्रहणका विषय ही लोक हैं। उसका अभाव होनेके कारण वह सुपुप्त-अवस्था सम्पूर्ण प्रवृत्तियोंकी बीजभूता है-ऐसा माना गया है।

उपायके सहित परमार्थतत्त्व तथा लौकिक, शुद्ध लौकिक और लोकोत्तर अवस्थाओंका जिस ज्ञानके द्वारा क्रमशः बोध होता है उसे 'ज्ञान' कहते हैं तथा ये तीनों अव-स्थाएँ ही 'ज़ेय' हैं, क्योंकि समस्त वादियोंकी कल्पना की हुई वस्तुओं-का इन्हीं में अन्तर्भाव होनेके कारण इनके सिवा किसी अन्य ज्ञेयका होना सम्भव नहीं है। जो परमार्थ सत्य त्रीयसंज्ञक अद्वय अजन्मा आत्मतत्त्व है वही 'विज्ञेय' है। ऐसा इसका अभिप्राय उन लौकिकसे लेकर विज्ञेयपर्यन्त सम्पूर्ण वस्तुओंका परमार्थद्शी विद्वानोंने सदा-सर्वदा ही निरू-पण किया है।। ८८॥

त्रिविध ज्ञेय और ज्ञानका ज्ञाता सर्वज्ञ है ज्ञाने च त्रिविधे ज्ञेये क्रमेण विदिते स्वयम् । सर्वज्ञता हि सर्वत्र भवतीह महाधियः ॥ ८९॥ ज्ञान और तीन प्रकारके ज्ञेयको क्रमशः जान छेनेपर इस छोकमें उस महाबुद्धिमान्को स्वयं ही सर्वत्र सर्वज्ञता हो जाती है।। ८९।।

लौकिकादि विषये. ज्ञेये च लौकिकादौ त्रिविधे--पूर्वं लौकिकं स्थूलम् , तदभावेन पश्चाच्छुद्धं लौकिकम् , तदभावेन लोकोत्तरमित्येवं क्रमेण स्थान-त्रयाभावेन परमार्थंसत्ये तुर्येऽद्व-येडजेडभये विदिते स्वयमेवातम-स्वरूपमेव सर्वज्ञता सर्वश्रासौ ज्ञथ सर्वज्ञस्तद्भावः सर्वज्ञता, इहास्मिँल्लोके भवति महाधियो महाबुद्धेः । सर्वलोकातिशय-वस्तुविषयबुद्धित्वादेवंविदः सर्वत्र सर्वदा भवति । सकृद्विदिते स्व-रूपे व्यभिचाराभावादित्यर्थः। न हि परमार्थविदो ज्ञानोद्भवा-मिभवौ स्तो यथान्येषां प्रावादु-कानाम् ॥ ८९ ॥

लौकिकादिविषयक ज्ञान और लौकिकादि तीन प्रकारके ज्ञेयको जान छेनेपर, अर्थात् पहले स्थूल लौकिकको. फिर उसके अभावमें शद लौकिकको तथा उसके भी अभावमें लोकोत्तरको-इस प्रकार क्रमशः तीनों अवस्थाओं के अभाव-द्वारा परमार्थसत्य अद्वय, अजन्मा और अभयरूप तुरीयको जान लेनेपर, इस लोकमें उस महाबुद्धिको सर्वत्र यानी सर्वदा स्वयं आत्मस्वरूप ही सर्वज्ञता-जो सर्वरूप ज्ञ (ज्ञानी) हो उसे 'सर्वज्ञ' कहते हैं उसीकी भावरूपा सर्वज्ञता प्राप्त होती है, क्योंकि ऐसा जाननेवालेकी बुद्धि सम्पूर्ण लोकसे वढ़ी हुई वस्तुको विषय करनेवाली होती है। तात्पर्य यह है कि स्वरूपका एक बार ज्ञान हो जानेपर उसका कभी व्यभिचार न होनेके कारण जिसकी सर्वज्ञता सर्वदा रहती है ], क्योंकि जिस प्रकार अन्य वादियोंके ज्ञानके उद्य और अस्त होते रहते हैं उस प्रकार परमार्थवेत्ता ज्ञानीके ज्ञानके उद्य और अस्त नहीं होते।। ८९।।

\*\*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \* लौकिकादीनां क्रमेण ज्ञेयत्वेन मा भूदित्याह—

[ उपर्युक्त ऋोकमें ] लौकिकादि-को क्रमशः ज्ञेयरूपसे बतलाये जानेके कारण उनके परमार्थतः अस्तित्वकी आशङ्का न हो जाय-इसिळिये

हेयज्ञेयाप्यपाद्यानि विज्ञेयान्यग्रयाणतः। तेषामन्यत्र विज्ञेयादुपलम्भिषु स्मृतः॥ ९०॥

[ जात्रदादि ] हेय, [ सत्यत्रह्मस्वरूप ] ज्ञेय, [ पाण्डित्यादि ] प्राप्तव्य साधन और [राग-द्वेषादि ] प्रशमनीय दोष—ये सबसे पहले जानने योग्य हैं। इनमेंसे ज्ञेय ( ब्रह्म) को छोड़कर शेष तीनोंमें तो केवल उपलम्भ ( अविद्याकित्पतत्व ) ही माना गया है ।। ९० ।।

च लौकिकादीनि त्रीणि जागरितस्वप्नसुषुप्तान्यात्म-न्यसच्वेन रज्ज्वां सर्पवद्धातव्या-नीत्यर्थः । ज्ञेयमिह चतुष्कोटि-वर्जितं परमार्थतत्त्वम् । आव्या-न्याप्तव्यानि त्यक्तवाद्येषणात्रयेण भिक्षणा पाण्डित्यबाल्यमौना-च्यानि साधनानि । पाक्यानि रागद्वेषमोहादयो दोषाः कषाया-च्यानि पक्तव्यानि । सर्वाण्ये-तानि हेयज्ञेयाप्यपाक्यानि विज्ञे-

लौकिकादि तीन हेय हैं। तात्पर्य यह है कि जागरित, स्वप्न और सुपुप्ति-ये तीनों अवस्थाएँ रज्जुमें सर्पके समान आत्मामें असत् होनेके कारण त्यागने योग्य हैं। चारों कोटियोंसे रहित परमार्थतत्त्व ही यहाँ ज़ेय माना गया है। बाह्य तीनों एषणाओंको त्याग देनेवाले मुमुक्षुके लिये पाण्डित्य बाल्य और मौन नामक तीन साधन ही आप्य प्राप्तव्य हैं; तथा राग, द्वेष और मोह आदि कषायसंज्ञक दोष ही [ उसके लिये ] पाक्य-पाक ( जीर्ण ) करने योग्य हैं। तात्पर्य यह है कि मुमुक्षको हेय, ज्ञेय, आप्य और पाक्य इन सबको ही अग्रयाणतः -

यानि भिक्षुणोपायत्वेनेत्यर्थः, अग्रयाणतः प्रथमतः ।

तेषां हेयादीनामन्यत्र विज्ञेन यात्परमार्थसत्यं विज्ञेनं ब्रह्मैकं वर्जायत्वा, उपलम्भनम्रपल-म्भोऽविद्याकल्पनामात्रम् । हेया-प्यपाक्येषु त्रिष्वपि स्मृतो ब्रह्म-विद्भिनं परमार्थसत्यता त्रयाणा-मित्यर्थः ॥ ६० ॥

सबसे पहले अपने साधनरूपसे जानना चाहिये।

उन हेय आदिमेंसे केवल एक परमार्थ सत्य ज्ञेय ब्रह्मको छोड़कर शेष हेय, आप्य और पाक्य—इन तीनोंमें ब्रह्मवेत्ताओंने केवल उपलम्भ —उपलम्भन यानी अविद्यामय कल्पनामात्र ही माना है, अर्थात् इन तीनोंकी परमार्थसत्यता स्वीकार नहीं की है।। ९०।।

जीव आकाशके समान अनादि और अभिन्न है

परमार्थतस्तु— वास्तवमें तो—

प्रकृत्याकाशवज्ज्ञेयाः सर्वे धर्मा अनाद्यः। विद्यते न हि नानात्वं तेषां क्वचन किंचन॥ ६१॥

सम्पूर्ण जीवोंको स्वभावसे ही आकाशके समान और अनादि जानना चाहिये। उनका नानात्व कहीं कुछ भी नहीं है।। ९१।।

प्रकृत्या स्वभावत आकाश-वदाकाशतुल्याः स्रक्ष्मिनिरञ्जन-सर्वगतत्वैः सर्वे धर्मा आत्मानो ज्ञेया मुमुक्षुभिरनादयो नित्याः। बहुवचनकृतभेदाशङ्कां निरा-कुर्वनाह-कचन किंचन किंचि-

मुमुश्लुओंको सूक्ष्मत्व, निरञ्जनत्व और सर्वगतत्व आदिके कारण सभी धर्मों—जीवोंको प्रकृतिसे अर्थात् स्वभावतः आकाशवत्—आकाशके समान और अनादि यानी नित्य जानना चाहिये। यहाँ बहुवचनके कारणहोनेवाले जीवात्माओंके भेदकी आशङ्काका निराकरण करते हुए कहते हैं—'उनका कचन-कहीं,

<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del> दणमात्रमपि तेषां न विद्यते। नानात्वमिति ॥ ६१ ॥

किञ्चन-कुछ भी अर्थात् अणुमात्र भी नानात्व नहीं हैं' ॥ ९१ ॥

#### आत्मतत्त्वनि रूपण

ज्ञेयतापि धर्माणां संवृत्येव न । परमार्थत इत्याह-

आत्माओंकी जो ज्ञेयता है वह भी व्यावहारिक ही है परमार्थतः नहीं-इसी अभिप्रायसे कहते हैं—

## आदिबुद्धाः प्रकृत्यैव सर्वे धर्माः सुनिश्चिताः। यस्येवं भवति चान्तिः सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥६२॥

सम्पूर्ण आत्मा स्वभावसे ही नित्य बोधस्वरूप और सुनिश्चित हैं-जिसे ऐसा समाधान हो जाता है वह अमरत्व (मोक्ष) प्राप्तिमें समर्थ होता है।। ९२॥

यसादादौ बुद्धा आदिबुद्धाः प्रकृत्यैव स्वभावत एव यथा नित्यप्रकाशखरूपः सवितैवं नित्यबोधस्बरूपा इत्यर्थः सर्वे धर्माः सर्वे आत्मानः। न च तेषां निश्चयः कर्तव्यो नित्य-निश्चितस्वरूपा इत्यर्थः । न संदि-ह्यमानखरूपा एवं नैवं चेति। यस मुम्रक्षोरेवं यथोक्तप्रका-रेण सर्वदा बोधनिश्वयनिरपेक्षता-त्मार्थं परार्थं वा यथा सविता नित्यं प्रकाशान्तरनिरपेक्षः स्वार्थ

क्योंकि जिस प्रकार सूर्य नित्य प्रकाशस्त्रक्ष है उसी प्रकार सम्पूर्ण धर्म यानी आत्मा प्रकृति-स्वभावसे ही आदिबुद्ध-आरम्भमें ही जाने हुए अर्थात् नित्यबोधस्वरूप हैं। उनका निश्चय भी नहीं करना है: अर्थात वे नित्यनिश्चितस्वरूप हैं-'ऐसे हैं अथवा नहीं हैं' इस प्रकार सन्दिग्धस्वरूप नहीं हैं।

जिस मुमुक्षको इस तरह-उप-र्युक्त प्रकारसे अपने अथवा पराये-लिये सर्वदा बोधनिश्चय-सम्बन्धिनी निरपेक्षता है; जिस प्रकार सूर्य अपने अथवा परायेलिये सदा ही \*\* \*\*\*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\* परमार्थं चेत्येवं भवति क्षान्ति-वोंधकर्तव्यतानिरपेक्षता सर्वदा खात्मनि सोऽमृतत्वायामृत-भावाय कल्पते मोक्षाय समर्थो भवतीत्यर्थः ॥ ९२ ॥

प्रकाशान्तरकी अपेक्षा नहीं करता उसी प्रकार जिसे सर्वदा अपने आत्मामें क्षान्ति-बोधकर्तव्यताकी निरपेक्षता रहती है वह अमृतत्व-अमृतभाव अर्थात् मोक्षके लिये समर्थ होता है ॥ ९२॥

यथा नापि शान्तिकर्तव्यता- | इसी प्रकार आत्मामें शान्ति-त्मनीत्याह-

कर्तव्यता भी नहीं है-इसी आशय-

# आदिशान्ता ह्यनुत्पन्नाः प्रकृत्यैव सुनिवृताः। सर्वे धर्माः समाभिन्ना अजं साम्यं विशारदम्॥६३॥

सम्पूर्ण आत्मा नित्यशान्त, अजन्मा, स्वभावसे ही अत्यन्त उपरत तथा सम और अभिन्न हैं। [इस प्रकार क्योंकि ] आत्मतत्त्व अज, समतारूप और विशुद्ध है [इसिलये उसकी शान्ति अथवा मोक्ष कर्तव्य नहीं है ] ।। ९३ ।।

यसादादिशान्ता नित्यमेव शान्ता अनुत्पन्ना अजाश्र प्रकृ-त्यैव सुनिर्वृताः सुष्ट्रपरतस्त्रभावा इत्यर्थः, सर्वे धर्माः समाश्राभि-नाश्व समामित्राः, अजं साम्यं विशारदं विशुद्धमात्मतत्त्वं यस्मा-त्तसाच्छान्तिर्मोक्षो वा कर्तव्य इत्यर्थः, न हि नित्यैक-

क्योंकि सम्पूर्ण धर्म आदि-शान्त-सर्वदा ही शान्तस्वरूप, अनुत्पन्न-अजन्मा, स्वभावसे ही सुनिर्वृत अर्थात् अत्यन्त उपरत स्वभाववाछे हैं; तथा सम और अभिन्न हैं; इस प्रकार, क्योंकि आत्मतत्त्व अजन्मा, समतारूप और विशुद्ध है, इसिलये उसकी शान्ति अथवा मोक्ष कर्तव्य नहीं है-यह इसका अभिप्राय है, क्योंकि उस नित्य एकस्वभावके लिये

स्वभावस्य कृतं किंचिदर्थवतस्यात् । कुछ भी करना सार्थक नहीं हो ।। ९३ ॥ सकता ॥ ९३ ॥

#### आत्मज्ञ ही अकृपण है

ये यथोक्तं परमार्थतन्त्वं प्रति-पन्नास्ते एवाकृपणा लोके कृपणा एवान्य इत्याह—

जो छोग उपर्युक्त परमार्थतत्त्वको समझते हैं छोकमें वे ही अकृपण हैं, उनके सिवा और सब तो कृपण ही हैं-इसी भावको छेकर कहते हैं—

# वैशारयं तु वै नास्ति भेदे विचरतां सदा। भेदनिम्नाः पृथग्वादास्तस्मात्ते क्रपणाः स्मृताः ॥६४॥

जो लोग सर्वदा भेदमें ही विचरते रहते हैं, निश्चय ही उनकी विशुद्धि नहीं होती। द्वैतवादी लोग भेदकी ही ओर प्रवृत्त होनेवाले हैं इसलिये वे कृपण (दीन) माने गये हैं॥ ९४॥

यसाद्भेदिनम्ना भेदानुयायिनः संसारानुगा इत्यर्थः; के ?
पृथ्यवादाः पृथ्यङ्नाना वस्त्वित्येवं वदनं येषां ते पृथ्यवादाः
द्वैतिन इत्यर्थः, तसात्ते कृपणाः
क्षुद्राः स्मृताः; यसाद्वैशारयं
विश्वद्धिनीस्ति तेषां भेदे विचरतां द्वैतमार्गेऽविद्याकिष्पते
सर्वदा वर्तमानानामित्यर्थः।
अतो युक्तमेव तेषां कार्पण्यमित्यभिप्रायः॥ ६४॥

क्योंकि वे भेदनिम्न-भेदानुयायी अर्थात् संसारके अनुगामी हैं, कौन लोग ? पृथक्वादी—'पृथक् अर्थात् नाना वस्तु हैं'—ऐसा जिनका कथन है वे पृथक्वादी अर्थात् द्वैतीलोग, इसलिये वे कृपण—क्षुद्र माने गये हैं; क्योंकि भेद अर्थात् अविद्यापरिकल्पित द्वैतमार्गमें सर्वदा विचरनेवाले उन लोगोंका वैशारद्य अर्थात् विशुद्धि नहीं होती। अतः उनका कृपण होना ठीक ही है—ऐसा इसका अभिप्राय है।। ९४॥

आत्मज्ञका महाज्ञानित्व

यदिदं परमार्थतत्त्वममहात्म-

भिरपण्डितैर्वेदान्तबहिःष्टैः क्षुद्रैर-

ल्पप्रज्ञेरनवगाद्यमित्याह-

यह जो परमार्थतत्त्व है वह क्षुद्रचित्त अविवेकी तथा वेदान्तके अनिधकारी क्षद्र और मन्द्वुद्धि पुरुषोंकी समझमें नहीं आ सकता-इस आश्रयसे कहते हैं-

## अजे साम्ये तु ये केचिद्भविष्यन्ति सुनिश्चिताः। ते हि लोके महाज्ञानास्तच लोको न गाहते ॥ ६५॥

जो कोई उस अज और साम्यरूप परमार्थतत्त्वमें अत्यन्त निश्चित होंगे वे ही छोकमें परम ज्ञानी हैं। उस तत्त्वका सामान्य छोक अवगाहन नहीं कर सकता ॥ ९५॥

अजे साम्ये परमार्थतत्त्व एव-मेवेति ये केचित्स्त्र्यादयोऽपि सनिश्चिता भविष्यन्ति चेत्त एव हि लोके महाज्ञाना निरतिशय-तत्त्वविषयज्ञाना इत्यर्थः।

तच तेषां वर्म तेषां विदितं परमार्थतत्त्वं सामान्यबुद्धिरन्यो लोको न गाहते नावतरति न विषयीकरोतीत्यर्थः । भूतात्मभृतस्य सर्वभृतहितस्य च। देवा अपि मार्गे मुद्यन्त्यपदस्य शकुनीनामिवाकाशे पदैषिणः ।

उस अज और साम्यरूप परमार्थतत्त्वमें जो कोई-स्त्री आदि भी 'यह ऐसा ही है' इस प्रकार पूर्णतया निश्चित होंगे वे ही छोकमें महाज्ञानी अर्थात् निर्तिशय तत्त्व-विषयक ज्ञानवाले हैं।

उस-उनके मार्ग अर्थात उन्हें विदित हुए परमार्थतत्त्वमें अन्य साधारण बुद्धिवाला मनुष्य अव-गाहन-अवतरण नहीं करता अर्थात् उसे विषय नहीं कर सकता। "जो सम्पूर्ण भूतोंका आत्मभूत और सब प्राणियोंका हितकारी है उस पदरहित (प्राप्य पुरुषार्थहीन) महात्माके पदको जाननेकी इच्छा-वाले देवता भी उसके मार्गमें माह-को प्राप्त हो जाते हैं तथा आकाशमें

गतिनैवोपलभ्यते" ( महा० शा० २३९ । २३, २४ ) इत्यादि-स्मरणात् ॥ ९५ ॥

जैसे पिक्षयोंका मार्ग नहीं मिलता उसी प्रकार उसकी गतिका पता नहीं चलता" इत्यादि स्मृतिसे भी यही प्रमाणित होता है।।९५॥

कथं महाज्ञानत्विमत्याह— | उनका महाज्ञानित्व किस प्रकार है ? सो बतलाते हैं—

# अजेब्बजमसंकान्तं धर्मेषु ज्ञानिमध्यते। यतो न क्रमते ज्ञानमसङ्गं तेन कीर्तितम्॥ ६६॥

अजन्मा आत्माओं में स्थित अज (नित्य) ज्ञान असंक्रान्त (अन्य विषयोंसे न मिलनेवाला) माना जाता है। क्योंकि वह ज्ञान अन्य विषयों में संक्रमित नहीं होता इसलिये उसे असंग बतलाया गया है।। ९६॥

अजेष्वनुत्यन्नेष्वचलेषु धर्मेप्वात्मस्वजमचलं च ज्ञानिमध्यते
सिवतरीवौष्ण्यं प्रकाशश्च यतस्तसमादसंक्रान्तमर्थान्तरे ज्ञानमजमिष्यते। यस्मान क्रमतेऽर्थान्तरे
ज्ञानं तेन कारणेनासङ्गं तत्कीर्तितमाक्राश्वकल्पमित्युक्तम् ॥९६॥

क्योंकि अज-अनुत्पन्न यानी अचल धर्मी-आत्माओंमें सूर्यमें उष्णता और प्रकाशके समान अज अर्थात् अचल ज्ञान माना जाता है अतः अर्थान्तरमें असंकान्त (अन-नुप्रविष्ट) ज्ञानको अजन्मा (नित्य) स्वीकार किया जाता है। क्योंकि वह ज्ञान दूसरे विषयोंमें संक्रमित नहीं होता इसलिये उसे असंग कहा गया है; अर्थात् वह आकाशके समान है-ऐसा कहा है।। ९६।।

जातवादमें दोषप्रदर्शन अगुमात्रेऽपि वैधम्यें जायमानेऽविपश्चितः। असङ्गता सदा नास्ति किमुतावरणच्युतिः॥ ६७॥ [ अन्य वादियोंके मतानुसार ] किसी अणुमात्र भी विधर्मी वस्तुकी, उत्पत्ति माननेपर तो अविवेकी पुरुषकी असंगता भी कभी नहीं हो सकती; फिर उसके आवरणनाशके विषयमें तो कहना ही क्या है ? ॥ ९७ ॥

इतोऽन्येषां वादिनामणुमात्रे-ऽपि वैधम्ये वस्तुनि बहिरन्तर्वा जायमान उत्पाद्यमानेऽविपश्चि-तोऽविवेकिनोऽसङ्गता असङ्गत्वं सदा नास्ति किम्रुत वक्तव्यमावर-णच्युतिर्वन्धनाशो नास्तीति।९७।

इससे भिन्न जो अन्य वादी हैं उनके मतानुसार अणुमात्र अर्थात् थोड़ी-सी भी विधमीं वस्तुके बाहर या भीतर उत्पन्न होनेपर तो अविपश्चित—अविवेकी पुरुषकी कभी असङ्गता भी नहीं हो सकती फिर उसकी आवरणच्युति अर्थात् बन्ध-नाश नहीं होता-इसके सम्बन्धमें तो कहना ही क्या है ? ॥९७॥

#### आत्माका स्वाभाविक स्वरूप

तेषामावरणच्युतिर्नास्तीति ब्रु-

वतां स्वसिद्धान्ते इभ्युपगतं तहिं

धर्माणामावरणम् । नेत्युच्यते ।

उनकी आवरणच्युति नहीं होती-ऐसा कहकर तो तुमने अपने सिद्धान्तमें भी आत्माओंका आवरण स्वीकार कर लिया [-ऐसी यदि कोई कहे तो ] इसपर हमारा कहना है-नहीं,

अलब्धावरणाः सर्वे धर्माः प्रकृतिनिर्मलाः।

आदौ बुद्धास्तथा मुक्ता बुध्यन्त इति नायकाः ॥६८॥

समस्त आत्मा आवरणशून्य, स्वभावसे ही निर्मल तथा नित्य बुद्ध और मुक्त हैं। तथापि स्वामीलोग (वेदान्ताचार्यगण) वे जाने जाते हैं? ऐसा [ उनके विषयमें कहते हैं] ॥ ९८॥

अलब्धावरणाः—अलब्धम- (अलब्धावरणाः'-जिन्हें आवरण प्राप्तमावरणमविद्यादिवन्धनं येषां । अर्थात् अविद्यादिरूप बन्धन लाभ ते धर्मा अलब्धावरणा बन्धन-रहिता इत्यर्थः, प्रकृतिनिर्मलाः स्त्रभावशुद्धा आदौ बुद्धास्तथा मुक्ता यस्मानित्यशुद्धबुद्धमुक्त-स्त्रभावाः।

यद्येवं कथं तर्हि चुध्यन्त

इत्युच्यते ? जाहार क्षा प्राप्त

नायकाः स्वामिनः समर्था बोद्धुं बोधशक्तिमत्स्वभावा इत्यर्थः, यथा नित्यप्रकाश-स्वरूपोऽपि सविता प्रकाशत इत्युच्यते यथा वा नित्यनिवृत्त-गतयोऽपि नित्यमेव शैलास्तिष्ठ-नतीत्युच्यते तद्वत् ।। ६८ ।। अर्थात् प्राप्त नहीं हुआ है वे धर्म अलब्धावरण अर्थात् बन्धनरहित, प्रकृतिनिर्मल—स्वभावसे ही शुद्ध और आरम्भमें ही बोधको प्राप्त हुए तथा मुक्तस्वरूप हैं, क्योंकि वे नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव हैं।

\*\*\*\*\*\*

शङ्का-यदि ऐसी बात है तो उनके विषयमें 'वे जाने जाते हैं' ऐसा क्यों कहा जाता है ?

समाधान-नायक-स्वामी छोग-जाननेमें समर्थ अर्थात् बोधशक्ति-युक्त स्वभाववाछे छोग उनके विषयमें उसी प्रकार ऐसा कहते हैं जैसे कि नित्य प्रकाशस्वरूप होनेपर भी सूर्यके विषयमें 'सूर्य प्रकाशमान है' ऐसा कहा जाता है तथा सर्वदा गतिशून्य होनेपर भी 'पर्वत खड़े हैं' ऐसा कहा जाता ईं।। ९८॥

अजातवाद बौद्धदर्शन नहीं है

क्रमते न हि बुद्धस्य ज्ञानं धर्मेषु तायिनः। सर्वे धर्मास्तथा ज्ञानं नैतद्बुद्धेन भाषितम्॥ ६६॥

अखण्ड प्रज्ञानवान् परमार्थदर्शीका ज्ञान धर्मी (विषयों) में संक्रमित नहीं होता और न [ उसके मतमें ] सम्पूर्ण धर्म (आत्मा) ही कहीं जाते हैं। परन्तु ऐसा ज्ञान बुद्धदेवने नहीं कहा [ अर्थात् यह बौद्ध सिद्धान्त नहीं है, बित्क औपनिषद दर्शन है ]।। ९९॥

मा० उ० १८-

यसान हि क्रमते बुद्धस्य । परमार्थदर्शिनो ज्ञानं विषयान्तरेषु धर्मेषु धर्मसंस्थं सवितरीव प्रमा, तायिनः तायोऽस्यास्तीति तायी, संतानवतो निरन्तरस्याकाशकल्पस्येत्यर्थः, प्रजावतो वा प्रज्ञावतो वा, सर्वे धर्मा आत्मानोऽपि तथा ज्ञानवदेवाकाशकल्पत्वान क्रमन्ते क्रचिदप्यर्थान्तर इत्यर्थः।

यदादावुपन्यस्तं ज्ञानेनाकाशकल्पेनेत्यादि तदिदमाकाशकल्पस्य तायिनो बुद्धस्य तदनन्यत्वादाकाशकल्पं ज्ञानं न क्रमते
कचिद्दप्यर्थान्तरे। तथा धर्मा
इति। आकाशमिवाचलमविक्रियं
निरवयवं नित्यमद्वितीयमसङ्गमदृश्यमग्राह्यमश्चनायाद्यतीतं ब्रह्यात्मतत्त्वम्। "न हि द्रव्हुईव्टेविपरिलोपो विद्यते" ( वृ० उ०
४ । ३ । २३ ) इति श्रुतेः।
ज्ञानज्ञेयज्ञातृमेदरहितं पर-

तायी-जिसका ताय (विस्तार) हो उसे तायी कहते हैं। क्योंकि तायी-सन्तानवान्-निरन्तर अर्थात आकाशसदृश पूजावान् अथवा प्रज्ञावान् बुद्ध-परमार्थदर्शीका ज्ञान धर्मोंमें-विषयान्तरोंमें संक्रमित नहीं होता अपितु सूर्यमें प्रकाशकी भाँति आत्मनिष्ठ रहता है उसी प्रकार सम्पूर्ण धर्म अर्थात् आत्मा भी ज्ञानके समान ही आकाशसदंश होनेके कारण कभी अर्थान्तरमें संक्रमित नहीं होते अर्थात् नहीं जाते। इस प्रकरणके आरम्भमें जिसका 'ज्ञानेनाकाशकल्पेन' इत्यादि इलोकद्वारा उपन्यास किया गया है, आकाशसदृशनिरन्तर बोधवान्का-उससे अभिन्न होनेके कारण-वही यह आकाशसदश ज्ञान अर्थान्तरमें संक्रमित नहीं होता; और ऐसे ही धर्म भी हैं अर्थात् वे भी आकाशके समान अचल, अविक्रिय, निरवयव, नित्य, अद्वितीय, असङ्ग, अदृश्य, अग्राह्य और क्षुधा-पिपासादिसे रहित ब्रह्मा-त्मतत्त्व ही हैं; जैसा कि "द्रष्टाकी दृष्टिका लोप नहीं होता" इस श्रुति-से सिद्ध होता है।

ज्ञान, ज्ञेस और ज्ञाताके भेदसे

बुद्धन मार्थतत्त्वमद्वयम् एतन्न भाषितम् । यद्यपि बाह्यार्थनिरा-करणं ज्ञानमात्रकल्पना चाद्रय-वस्तुसामीप्यमुक्तम् । इदं पर मार्थतस्वमद्वैतं वेदान्तेष्वेव विज्ञेयमित्यर्थः ॥ ९९ ॥

रहित इस अद्वय परमार्थतत्त्वका बुद्धने निरूपण नहीं किया; यद्यपि उसने बाह्यवस्तुका निराकरण और केवल ज्ञानकी ही कल्पना-ये अद्भय वस्तुके समीपवर्ती ही विषय कहे हैं; तात्पर्य यह है कि इस अद्वैत परमार्थतत्त्वको तो वेदान्तका ही विषय जानना चाहिये॥ ९९॥

परमार्थपद-वन्दना

परमार्थतत्त्व-**शास्त्रसमाप्तौ** 

स्तुत्यर्थं नमस्कार उच्यते—

दुर्द्शमितिग्रमीरमजं साम्यं विशारदम्। बुद्ध्वा पद्मनानात्वं नमस्कुर्मो यथाबलम् ॥१००॥

भेदरहित जानकर हम उसे यथाशक्ति नमस्कार करते हैं।। १००।।

दुदंशं दुःखेन दर्शनमस्येति दुदेशम्, अस्ति नास्तीति चतु-कोटिवर्जितत्वाद्दुर्विज्ञे यमित्य-र्थः । अत एवातिगम्भीरं दुष्प्रवेशं महासमुद्रवद्कृतप्रज्ञैः, साम्यं विशारदम् ईद्दवपदम-नानात्वं नानात्ववर्जितं बुद्ध्वा-वगम्य तद्भताः सन्तो नमस्कुर्म-स्तस्मे पदाय, अव्यवहार्यमपि व्यवहारगोचरमापाद्य यथावलं यथाशक्तीत्यर्थः ॥ १००॥ नमस्कार करते हैं ॥ १००॥

अब शास्त्रकी समाप्ति होनेपर परमार्थतत्त्वकी स्तुतिके नमस्कार कहा जाता है-

दुर्द्श, अत्यन्त गम्भीर, अज, निर्विशेष और विशुद्ध पदको

जिसका कठिनतासे दर्शन हो सकता है ऐसे दुर्द्श अर्थात् अस्ति-नास्ति आदि चारों कोटियोंसे रहित होनेके कारण दुर्विज्ञेय, अतएव अति गम्भीर-मन्द्बुद्धियोंके लिये महा-समुद्रके समान दुष्प्रवेश्य तथा अजन्मा, साम्यरूप (निर्विशेष) और विशुद्ध-ऐसे पदको भेदरहित जान-कर तद्रूप हो और उस अव्यवहार्य-पदको भी व्यवहारका विषय बना-कर हम उसको यथाबल-यथाशक्ति \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* भाष्यकारकर्त्क वन्दना अजमपि जनियोगं प्रापदैश्वर्ययोगा-दगति च गतिमत्तां प्रापदेकं ह्यनेकम्। विविधविषयधर्मग्राहिमुग्धेक्षणानां

प्रणतभयविहन्तु ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि॥१॥ जिसने अजन्मा होकर भी अपनी ईश्वरीय शक्तिके योगसे जन्म ब्रहण किया, गतिशून्य होनेपर भी गति स्वीकार की तथा जो नाना प्रकारके विषयरूप धर्मीको ग्रहण करनेवाछे मूढ्दष्टि छोगोंके विचारसे एक होकर भी अनेक हुआ है और जो शरणागतभयहारी है उस ब्रह्मको में नमस्कार करता हूँ।। १।।

प्रज्ञावैशाखवेधश्चभितजलनिधेर्वेदनाम्नोऽन्तरस्थं भूतान्यालोक्य मग्नान्यविरतजननग्राहघोरे समुद्रे।

कारुण्यादुइधारामृतमिदममरैर्दुर्लभं भूतहेतो-र्यस्तं पूज्याभिपूज्यं परमगुरुममुं पादपातैर्नतोऽस्मि॥२॥ जो निरन्तर जन्म-जन्मान्तररूप ब्राहोंके कारण अत्यन्त भयानक है ऐसे संसारसागरमें जीवोंको डूबे हुए देखकर जिन्होंने करुणावश अपनी विशुद्ध बुद्धिरूप मन्थनदण्डके आघातसे क्षुभित हुए वेद नामक महा-समुद्रके भीतर स्थित इस देवदुर्लभ अमृतको प्राणियोंके कल्याणके लिये निकाला है, उन पूजनीयोंके भी पूजनीय परम गुरु ( श्रीगौडपादाचार्य ) को मैं उनके चरणोंमें गिरकर प्रणाम करता हूँ ॥ २ ॥

यत्प्रज्ञालोकभासा प्रतिहतिमगमत्स्वान्तमोहान्धकारो मज्जोनमज्जच घोरे ह्यसकृदुपजनोदन्वति त्रासने मे। यत्पादावाश्रितानां श्रुतिशमविनयप्राप्तिरग्रया ह्यमोघा

तत्पादौ पावनीयौ भवभयविनुदौ सर्वभावैर्नमस्ये॥ ३॥ जिनके ज्ञानालोककी प्रभासे मेरे अन्तःकरणका मोहरूप अन्धकार नाशको प्राप्त हुआ तथा इस भयङ्कर संसारसागरमें बारंबार डूबना-उछलनारूप मेरी व्यथाएँ शान्त हो गयीं और जिनके चरणोंका आश्रय छेनेवाछोंके छिये श्रुतिज्ञान, उपशम और विनयकी प्राप्ति अमोघ एवं पहले ही होनेवाली है उन [श्रीगुरुदेवके] भवभयहारी परम पवित्र चरण-युगलोंको मैं सर्वतोभावसे नमस्कार करता हूँ ॥ ३॥

इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरित्राजकाचार्यस्य शङ्करभगवतः कृतौ गौडपादीयागमशास्त्रविवर्णेऽस्रातशान्त्याख्यं

चतुर्थं प्रकरणम् ॥ ४ ॥ ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!



शान्तिपाठ

Les (Little)

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृगुयाम देवा

भद्रं परयेमाक्षभिर्यज्ञाः।

स्थिररङ्गेस्तुष्टुवा र सस्तन्भि-व्यशोम देवहितं यदायुः।

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः

स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः।

स्वस्ति नस्ताच्यों अरिष्टनेमिः

स्वस्ति नो बृहस्पतिर्द्धातु॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

॥ हरिः ॐ तत्सत्॥

# Vinay Avasthi Sahib Bhu Avasthi Sahib Bhu Vani Trust Donations

| 310331100 C              |                 |            |             |
|--------------------------|-----------------|------------|-------------|
| कारिकाप्रतीकानि          | प्रकरणाङ्कः     | कारिकाङ्कः | पृष्ठम्     |
| अक्ल्पकमजं ज्ञानम्       | 34              | ३३         | १६९         |
| अकारो नयते विश्वम्       | 6               | २३         | ७५          |
| अजः किंपतसंचृत्या        | 8               | ७४         | २५०         |
| अजमनिद्रमस्वप्नम्        | 3               | ३६         | १७३         |
| अजमनिद्रमस्वप्नम्        | 8.7             | 8          | २५५         |
| अजातं जायते यस्मात्      | 8               | 79         | 285         |
| अजातस्यैव धर्मस्य        | 411-6118        | TOT ET     | 893         |
| अजातस्यैव भावस्य         | \$              | २०         | १५३         |
| अजातेस्त्रसतां तेषाम्    | 8               | ४३         | 279         |
| अजाद्वै जायते यस्य       | 8               | १३         | 199         |
| अजेष्वजमसंक्रान्तम्      | 8 H             | ९६         | 708         |
| अजे साम्ये तु ये केचित्  | The William     | 3 94       |             |
| अणुमात्रेऽपि वैधर्म्ये   | 8               | 90         | २७०         |
| अतो वक्ष्याम्यकार्पण्यम् | B (\$45         |            | २७१         |
| अदीर्घत्वाच कालस्य       | ••• २           | 7 7 7      | १२३         |
| अद्वयं च द्वयाभासम्      | ा ३ जो          | 2          | CR          |
| अद्वयं च द्वयाभासम्      | 8               | ३०         | १६६         |
| अद्वैतं परमार्थो हि      | الرجاد          | ६२         | २४३         |
| अनादिमायया सुप्तः        | 8               | 2 85 031   | १५०         |
| अनादेरन्तवत्वं च         |                 | १६         | ६५          |
| अनिमित्तस्य चित्तस्य     | 8               | ३०         | २१९         |
| अनिश्चिता यथा रज्जुः     | 8               | 00         | २५३         |
| अन्तःस्थानात्तु भेदानाम् | rise: Suited: 1 | १७         | 96          |
| अन्यथा गृह्णतः स्वप्नः   | ٠٠٠ ٦           | 8          | 24          |
| अपूर्वे स्थानिधर्मो हि   | \$              | १५         | ६४          |
|                          | 4               | 6          | 90          |
| अभावश्च रथादीनाम्        | 5               | ą          | 24          |
| अभूताभिनिवेशाद्धि        | 8               | ७९         | 248         |
| अभूतामिनिवेशोऽस्ति       | X X             | ७५         |             |
| अमात्रोऽनन्तमात्रश्च     | 8               | २९         | २५१         |
| अल्ब्धावरणाः सर्वे       | 8               | 96         | 58          |
| अलाते स्पन्दमाने वै      | 8               | 86         | २७२         |
|                          |                 | 0,7        | <b>४</b> ३४ |

| कारिकाप्रतीकानि                                  | TF .         | Uarmi      | <b>*</b> • | - 6        |            |
|--------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| अवस्त्वनुपलम्भं च                                | •••          | प्रकरणाः   | <b>3</b> . | कारिकाङ्कः | पृष्ठम्    |
| अन्यक्ता एवं येऽन्तस्तु                          |              | 8          | 350        | 11         | २६२        |
| अशक्तिरपरिज्ञानम्                                | •••          | २          |            |            | १६         |
| असजागरिते ह्या                                   | •••          | 8          | 200        | 88         | २०३        |
| असतो मायया जन्म                                  |              | 8          | ,,,,       | 39         | . २२५      |
| अवित राज्यक्त - ००                               |              | ₹          | 993        | 25         | १६४        |
| अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति<br>अस्पन्दमानमत्रातम् | <b>T</b> ··· | 8          | 200        | . ८३       | २५७        |
| अस्पर्शयोगो वै नाम                               |              | 8          | 550        | 86         | १३३        |
| अत्परायांगा व नाम                                | •••          | ₹.         | 225        | 35         | १७७        |
| अस्पर्शयोगो वै नाम                               | • • •        | 8          | 2 4 4      | . 2        | 228        |
| आत्मसत्यानुबोधेन ू                               | •••          | ₹४         | 000        | ३२         | १६८        |
| आत्मा ह्याकाशवजीवैः                              | •••          | ₹          | 020        | 3          | १२५        |
| आदावन्ते च यन्नास्ति                             | •••          | 8          | 600        | 38         | 220        |
| आदावन्ते च यन्नास्ति                             | •••          | 25         | 220        | Ę          | 60         |
| आदिबुद्धाः प्रकृत्यैव                            | •••          | 8          |            | 9.2        | २६७        |
| आदिशान्ता ह्यनुत्पन्नाः                          | •••          | 8=         |            | 97         | २६८        |
| आश्रमास्त्रिविधा हीन०                            | •••          | ₹          |            | १६         | १४७        |
| इच्छामात्रं प्रभोः सृष्टिः                       | •••          | <b>१</b> = | 2.7.0      | 6          | 86         |
| उत्पादस्याप्रसिद्धत्वात्                         | •••          | 8          |            | 35         | 558        |
| उत्सेक उद्धेर्यद्वत्                             | •••          | ₹ .        | 3 4 5      | 88         | 260        |
| उपलम्भात्समाचारात्                               |              | 8          | ***        | 87         |            |
| उपलम्भात्समाचारात्                               |              | 8          | 2643       | 88         | २२७<br>२३० |
| उपायेन निग्रह्णीयात्                             |              | ₹          | 242        | ४२         |            |
| उपासनाश्रितो धर्मः                               |              | 3          | • • •      | MEETING BY | 860        |
| उभयोरिप वैतथ्यम्                                 | •••          | 2          | 340        | <b>?</b>   | 155        |
| उमे ह्यन्योन्यदृश्येते                           |              | 7          |            | 88         | 55         |
| ऋजुवक्रादिकाभासम्                                |              | 89         |            | ६७         | २४५        |
|                                                  |              | 8.         | ***        | 80         | २३३        |
| एतैरेबोऽपृथग्मावैः<br>एवं न चित्तजा धर्माः       |              | ₹          | 000        | 30         | १०५        |
|                                                  |              | 8.9        |            | 48         | २३७        |
| एवं न जायते चित्तम्                              |              | 8          | 203        | ४६         | २३२        |
| ओङ्कारं पादशो विद्यात्                           | •••          | 8          | 226        | 78         | 30         |
| कल्पयत्यात्मनात्मानम्                            |              | 25         |            | १२ विहा    | 63         |
| कारणं यस्य वै कार्यम्                            | •••          | 83         | 333        | 88 1       |            |
| कारणाद्यद्यनन्यत्वम्                             |              | 8 11       | 200        | 85         |            |
| कार्यकारणबद्धौ तौ                                | •••          | 8 5        | 000        | 88:00      |            |
| काल इति कालविदः                                  |              | २४         | •••        | 58         | 508        |
|                                                  |              |            |            |            |            |

## Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations

| कारिकाप्रतीकानि                |      | प्रकरणाङ्गः | कारिका                                |          |
|--------------------------------|------|-------------|---------------------------------------|----------|
| कोट्यश्चतस्र एतास्तु           |      | 8           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | २५८      |
| क्रमते न हि बुद्धस्य           | •••  | 8:          | 99                                    | २७३      |
| ख्याप्यमानामजातिं तैः          |      | 8           | ٠٠٠ ٧                                 | 865      |
| ग्रहणाजागरितवत्                | •••  | 8           | ००० ३७                                | २२३      |
| ग्रहो न तत्र नोत्सर्गः         | •••  | 3           | ٦٤ ، ٥٠٠                              | १७६      |
| घटादिषु प्रलीनेषु              | •••  | 3           | 8                                     | १२६      |
| चरञ्जागरिते जाप्रत्            | •••  | 8           | ६५                                    | २४५      |
| चित्तं न संस्पृशत्यर्थम्       | •••  | 8           | २६                                    | 728      |
| चित्तकाला हि येऽन्तस्त         | •••  | 2           | 58                                    | १५       |
| चित्तस्पन्दितमेवेदम्           | •••  | 8           | ७२                                    | 58%      |
| जरामरणनिर्मुक्ताः              | •••  | 8           | 80                                    | १९६      |
| जाग्रचित्तेक्षणीयास्ते 💮       | •••  | 8           | ६६                                    | २४५      |
| जाग्रद्वृत्ताविप त्वन्तः       | •••  | 2           | 20                                    | 65       |
| जात्याभासं चलाभासम्            | •••  | 8           | 84                                    | २३१      |
| जीवं कल्पयते पूर्वम्           | •••  | ₹           | १६                                    | 90       |
| जीवात्मनोः पृथक्तवं यत्        | •••  | 3           | 58                                    | \$88     |
| जीवात्मनोरनन्यत्वम्            | •••  | 3           | १३                                    | 580      |
| ज्ञाने च त्रिविधे जेये         | •••  | 8           | رج دد                                 | २६३      |
| ज्ञानेनाकाशकल्पेन              | •••  | 8           | 8                                     | 200      |
| तत्त्वमाध्यात्मिकं दृष्ट्वा    | •••• | 3           | ३८                                    | 888      |
| तसादेवं विदित्वैनम्            | •••  | २           | ३६                                    | ११७      |
| तस्मान्न जायते चित्तम्         | •••  | 8           | २८                                    | २१६      |
| तैजसस्योत्विवज्ञाने            | •••  | 8           | २०                                    | ७४       |
| त्रिषु धामषु यस्तुल्यम्        | •••  | 8           | 7?                                    | ७५       |
| त्रिषु धामसु यद्गोज्यम्        | •••  | 8           | 4                                     | 88       |
| दक्षिणाक्षिमुखे विश्वः         | •••  | ?           | ?                                     | ३७       |
| दुःखं सर्वमनुस्मृत्य           | •••  | 1 3         | ***                                   | 828      |
| दुर्दर्शमितगम्भीरम्            | •••  | 8           | 300                                   | -२७५     |
| द्रव्यं द्रव्यस्य हेतुः स्यात् | •••  | 8           | ५०० ५३                                | २३६      |
| द्वयोर्द्रयोर्मधुज्ञाने        | •••  | ₹ =         | १न                                    | १३९      |
| द्वैतस्याग्रहणं तुल्यम्        | •••  | ?           | ?                                     | ६२       |
| धर्मा य इति जायन्ते            | •••  | 8           | ٠ بر                                  | 580      |
| न कश्चिजायते जीवः              | •••  | 3           | 80                                    | : कि १८६ |
| न कश्चिजायते जीवः              | •••  | 8           | 6                                     | 288      |
|                                |      |             |                                       |          |

| कारिकाप्रतीकानि                            | · IIa | TMT=     | _^         |         |
|--------------------------------------------|-------|----------|------------|---------|
| न निरोधो न चोत्पत्तिः                      | - 44  | रणाङ्गः  | कारिकाङ्कः | पृष्ठम् |
| न निर्गता अलाताचे                          |       | 5        | 399        | 308     |
| न निर्गतास्ते विज्ञानात्                   |       | 8        | 40         | २३४     |
| न भवत्यमृतं मर्त्यम्                       |       | 8.       | 47         | - २३५   |
| न भवत्यमृतं मर्त्यम्                       | 27.   | 2        | 78         | १५३     |
| न मयत्वमृत मत्यम्                          | Y     | 8.       | 9          | १९३     |
| न युक्तं दर्शनं गत्वा<br>नाकाशस्य घटाकाशः  |       | 8        | \$8        | २२१     |
| नाजेषु सर्वधर्मेषु                         |       | 2        | 9          | १३४     |
|                                            | 7     | 8        | ξ٥         | 787     |
| नात्मभावे नानेदम्                          | •••   | ₹        | 38         | ११५     |
| नात्मानं न परांश्चेव                       | •••   | 8        | १२         | ==      |
| नास्त्यसद्धेतुकमसत्                        |       | 8        | 80         | २२६     |
| नास्वादयेत्सुखं तत्र                       | 8     | ₹        | ४५         | १८३     |
| निःस्तुतिर्निर्नमस्कारः                    | •••   | ₹        | ३७         | 288     |
| निग्रहीतस्य मनसः                           |       | 3        | ₹8         | १७०     |
| निमित्तं न सदा चित्तम्                     | •••   | 8        | २७         | 784     |
| निवृत्तस्याप्रवृत्तस्य                     |       | 8        | 60         | २५५     |
| निवृत्ते सर्वदुःखानाम्                     | •••   | 2        | .90:       | 49      |
| निश्चितायां यथा रज्ज्वाम्                  |       |          | 86         | 99      |
| नेह नानेति चाम्नायात्<br>पञ्जविंशक इत्येके |       | <b>३</b> | 58         | १५७     |
|                                            |       | 2        | २६         | १०३     |
| पादा इति पादिवदः                           |       | 5        | 78         | 808     |
| पूर्वापरापरिज्ञानम्                        |       | 8        | 78         | २०६     |
| <u>प्रकृत्याकाशवज्ज्ञेयाः</u>              |       | 8        | 98         | २६६     |
| प्रज्ञातः सनिमित्तत्वम्                    |       | 8-       | 58         | 280     |
| प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वम्                  | •••   | 8        | २५         | २१२     |
| प्रणवं हीश्वरं विद्यात्                    |       | 8        | 25         | 60      |
| प्रणवो ह्यपरं ब्रह्म                       | •••   | 8        | २६         | ७९      |
| प्रपञ्चो यदि विद्येत                       | •••   | 8        | १७         | ६६      |
| प्रभवः सर्वभावानाम्                        | •••   | 8        | Ę          | ४५      |
| प्राण इति प्राणविदः                        | •••   | 2        | 50         | 808     |
| प्राणादिभिरनन्तैश्च                        | •••   | 2        | 88         | 200     |
| थाप्य सर्वज्ञतां कृत्साम्                  | •••   | 8        | 64         | २५९     |
| फलादुत्पद्यमानः सन्                        | •••   | 8        | 80         | २०२     |
| चहिष्प्रज्ञो विमुर्विश्वः                  | •••   | 8        | 2          | ३६      |
| चीजाङ्क्रराख्यो दृष्टान्तः                 |       |          | . 20       | 208     |
| יייום וכבוינוי                             |       |          | 124455     | 108     |

[ २८२ ]

| कारिकाप्रतीकानि            | ्रप्रक | रणाङ्गः  | कारिकाङ्कः पृष्ठम् |
|----------------------------|--------|----------|--------------------|
| बुद्ध्वानिमित्ततां सत्याम् | •••    | 8        | :७८                |
| भावैरसद्भिरेवायम्          | •••    | 2        | ३३ ११३             |
| भूतं न जायते किञ्चित्      | •••    | 8.       | ४९२                |
| भूततोऽभूततो वापि           |        | 3        | २३ १५५             |
| भूतस्य जातिमिच्छन्ति       | •••    | 8        | 3??                |
| भोगार्थ सृष्टिरित्यन्ये    | • • •  | 8.       | 9                  |
| मकारभावे प्राज्ञस्य        | • 9•   | 8        | 58 1911 1911 198   |
| मन इति मनोविदः             | •••    | र        | २५                 |
| मनसो निम्रहायत्तम्         | •••    | ₹°°      | ४० महीत हो। १७९    |
| मनोदृश्यमिदं द्वैतम्       |        | ₹**      | ३१ सम्बद्ध         |
| मरणे सम्भवे चैव            |        | ३        | १ १३६              |
| मायया भिद्यते ह्येतत्      |        | W . W    | १९                 |
| मित्राद्यैः सह संमन्त्र्य  |        | 8        | ३५ २२१             |
| मृल्डोहविस्फुलिङ्गाद्यैः   |        | 3        | 84 888             |
| यं भावं दर्शयेद्यस्य       | •••    | ₹.       | 29 808             |
| यथा निर्मितको जीवः         |        | 8        | ७० २४७.            |
| यथा भवति बालानाम्          | •••    | ₹        | १३५                |
| यथा मायामयाद्वीजात्        | •••    | 8        | ५९ २४१             |
| यथा मायामयो जीवः           | •••    | 800      | ६९ २४७             |
| यथा स्वप्नमयो जीवः         | •••    | 8        | ६८ २४७             |
| यथा स्वप्ने द्वयाभासम्     |        | <b>3</b> | २९ १६५             |
| यथा खप्ने द्वयाभासम्       | •••    | 8        | ६१ २४३             |
| यथैकस्मिन्घटाकाशे          | •••    | ₹        | ५ १२७              |
| यदा न लमते हेत्न्          |        | 8        | ७६ २५१             |
| यदा न लीयते चित्तम्        | 3      | ₹        | ४६ १८४             |
| यदि हेतोः फलात्सिद्धिः     |        | 8.0      | 502                |
| यावद्धेतुफलावेशः 🥠         | •••    | 8        | ५६ २३९             |
| यावद्रेतुफलावेशः           |        | 8        | ५५ : २३८           |
| युञ्जीतं प्रणवे चेतः       |        | 8        | २५ वर्ग १५ ७८      |
| योऽस्ति कल्पितसंबृत्या     | 9      | 800      | ७३ २४९             |
| रसादयो हि ये कोशाः         | •••,   | 3        | ११ मा १३८          |
| रूपकार्यसमाख्याश्च         |        | ₹        | ६ । भारता १३३      |
| लये सम्बोधयेच्चित्तम्      |        | ₹        | 88: 38.            |
| ळीयते हि सुषुप्ते तत्      |        | 7        | 24 848             |
|                            |        |          |                    |





मिलनेका पता-गीताप्रेस, पो॰ गीताप्रेस (गोरखपुर)